

'श्रंबपाली' के शिस लेखक श्री रामरतन भटनागर का शुंगक जीन नया ऐतिहासिक उपन्यास ।

इस उपन्यास में लेखक ने पग-पग पर ऐति-हासिक तत्त्वों की रचा की है, परन्तु साथ ही अनेक ऐतिहासिक और अनेतिहासिक चरित्रों की नई रूप-रेखा भी गढ़ी है जिससे ऐतिहासिक तथ्य में साहित्यकला और रस का संचार हो सका है। उपन्यास के केन्द्र हैं महाभाष्यकार महर्षि पतंजिल। अब तक हिन्दी के पाठक उन्हें वैया-करण और योगसूत्रकार के रूप में ही जानते हैं। इस उपन्यास में वे उन्हें लोकनायक के रूप में देखें। आधुनिक पौराणिक वैष्णव धर्म का मूल प्रवर्तन वासुदेव धर्म के रूप में हुआ था और बोद्धों के अनारममलक धर्म और दर्शन के समन्न बासु- देव धर्म की श्रद्धा-मक्तिम्यी नई परंपरा चलाने का सारा श्रेय महर्षि पतंजिल को ही मिलेगा। इस नये सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी यह उपन्यास महत्व-पूर्ण है।

डज्जियनी, मथुरा, कुसुमपुर (पाटिलपुत्र) और किलंग इस उपन्यास के चार केन्द्र हैं और इन केन्द्रों में शैव, वैष्ण्व, बौद्ध श्रीर जैन धर्मी की सामाजिक श्रीर राष्ट्रीय हलचलों के जैसे सुन्दर चित्र इस उपन्यास में मिलेंगे, वैसे श्रन्यत्र दुर्लभ हैं। इतिहास की सबसे आधुनिक खोज किलंग सम्राट, महामेघवाहन, चक्रवर्ती खारवेल के तक्ण व्यक्तित्व ने कहानी को और भी रोचक वना दिया है।

अनेक सुन्दर सांस्कृतिक चित्रों से शोभित प्राचीन भारत की एक गौरवमय गाथा।

~×3-8

सचित्र ऐतिहासिक उपन्यास

## जय वासुदेव

रामरतन भटनागर

<u>प्रकाशक</u>

किताब महल + इलाहाबाद

ऐतिहासिक उपन्यास प्रथम संस्करण १९४७



## कुछ शब्द

'श्रंव्पाली' (१६३६) के बाद यह मेरा दूसरा प्रकाशित ऐतिहानिक उपन्यास श्रापके हाथ में हैं । 'श्रंवपाली' की माँति इसमें भी ऐतिहासिकं तक्षों की रक्षा श्रौर वासुदेव धर्म के प्रवर्तन की महान् क्रांति को जीवित करने की चेष्टा की गई है। भारतीय इतिहास के एक महान् संक्रांति-काल की प्राग्य-प्रतिष्ठा करने में लेखक कहाँ तक सफल हुश्रा है, यह मौर्यों श्रौर शुङ्कों के इतिहास को जानने वाले देखें।

'जय वासुदेव' की कथावस्तु के संबंध में मुक्ते कुछ कहना है।
प्रसाद जी की 'इरावती' से पाठक परिचित होंगे। परंतु दुर्भाग्य-वश 'इरावती' अपूर्ण है। काल के कुचक ने उसे अपूर्ण ही रहने दिया है। उसे पूर्ण करने का साहस करना घृष्टता होती। इसीलिये 'इरावती' के कथानक से सहारा लेकर, कुछ पात्रों की सामान्य रूपरेखायें वहीं से ले एक महान् राजनैतिक कांति को केन्द्र बनाते हुए नया मौलिक उपन्यास लिखने का प्रयत्न किया गया है। 'इरावती' का ऋण तो इस उपन्यास पर है ही, परंतु वह 'इरावती' नहीं है, यह भी निश्चित है। यदि प्रसाद जी 'इरावती' को समाप्त कर सकते, तो वह निश्चय ही इस उपन्यास से भिन्न होती।

यह उपन्यास जिस समय लिखा गया था, उस समय भारत ऋखंड था। श्राज खंडित भारत के लिए उत्तर-पश्चिम एक महान् समस्या धन गया है। शुङ्कों के समय में भी उत्तर-पश्चिम में एक महान् राष्ट्रीय समस्या उठ खड़ी हुई थी। उस समय महाभाष्यकार महिषि पतंजिल ने अखंड भारत का सपना देखा और पुष्यिमित्र और चक्रवर्ती खारवेल ने खड़्ग के बल पर इस सपने को सत्य किया। अख़रड़ भारत का यह सपना क्या फिर सच बन सकेगा? अज्ञात रूप से ही आज की जो अनेक समस्याएँ इस प्राचीन ऐतिहासिक कथा में गुँथ गई हैं, वे काल-चक्र की नित्यता ही प्रमास्तित करती हैं, उनके लिए लेखक ने इतिहास का व्यतिक्रम नहीं किया है।

एक बात और । नागसेन और मिलिन्द के दार्शनिक वार्तालाप के लिए लेखक राहुल जी के "बौद्ध दर्शन" का आमारी है। उन्होंने यह प्रसंग भिन्नु जगदीश काश्यप के 'मिलिन्द प्रश्न' के अनुवाद से लिया है, परन्तु 'मिलिन्द प्रश्न' तक जाना मेरे लिए अनावश्यक था। आशा है, भारत के प्राचीन गौरवमय इतिहास का यह राजनैतिक और सांस्कृतिक चित्र—'जय वासुदेव'—आज की स्वतंत्र भारत की पीढ़ी को रुचेगा।

प्रयाग, दीपावली ) १६४७ }

रामरतन भटनागर

## जय वासुदेव

9

दूर नीले द्वितिज पर प्रभात जाग रहा था।

महर्षि पतंजिल के आश्रम के लता-कुंजों को नए प्रभात की हिलोर मिल चुकी थी और दिल्लिए-पवन मंद मंथर चाल से चल अपनी चपल अँगुलियों से हरिसंगार के फूल तोड़ चुका और माधवी को थपका चुका था। रात मर कमल-कोड़ में भौरों का बन्दी गुन्जन अभी क्षण भर बाद मुक्ति की प्रसन्नता में और भी मुखर। लूनी इन्दु चम्छल के जल में स्नान कर लौटी, होटों में मंद-मंद प्रार्थना गाती, जल की तूंबी बगल में। अभी रत्नाम्बर और दिवाकर दो ही जागे थे। दोनों तहरण युवक, आँखों में बसंती मिदरा और मसें भीगती हुईं। दोनों महर्षि के प्रिय शिष्य थे कुश की पाटी पर पालथी मार कर बैठे रत्नाम्बर ने कहा—

''क्या नहा श्राई, बहिन इन्दु ?"

'हाँ, रत्नाम्बर'।

इतनी सबेरे—रजाम्बर ग्रॅगड़ाई लेकर खड़ा हो गया—माई दिवाकर, ग्राज ग्राचार्य ग्रा रहे हैं, तेरा ग्रष्टाध्यायी का पाठ तैयार है ?

इन्दु ने भारी एक स्त्रोर रख दी स्त्रौर भीतर क्रुसे कलश लाकर लतास्रों-वृद्धों को पानी देने चली।

'श्रष्टाध्यायी याद कहाँ, यहाँ नो सब गुड़-गोवर'—इस प्रकार कुंठा का भाव विखेरते हुए दिवाकर बोला कि रत्नाम्बर को हँसी श्रा गई। वह उसे खिजाने के लिए नाक में बोला—'वही पाणिनी, पाणिनी, पाणिनी, पाणिनी, पाणिनी ! वही लिट्—लकार, खच-खच खचांकार'! श्रौर उसने ठहाका दिया।

इन्दु बहन—वकुल की श्रोर जाती हुई इन्दु को बुलाते हुए उसने कहा—रे बहन, देख, तेरे इस बन्धु दिवाकर ने पाणिनी का श्राद्ध कर डाला श्राज।

इस बार श्रकुंठित, उत्साहित हो दिवाकर ने चिल्ला कर कहा— देख इन्दु बहना, कुश लाने का समय हो गया, श्रिव प्रज्ज्वलित करना है, बंटों श्ररणि रगड़ेगा, श्रीर यह रत्नाम्बर कैसे ऐंठ रहा है!

इन्दु ने वहीं से कहा—तुम दोनों भगड़ोगे तो पिता से कह दूँगी में, समभ रखना।

न न न—दिवाकर बोला। यह चाणक्य का चाचा मुक्ते दंडित करा श्राप वच जायगा। क्यों ब्राह्मण विष्णुदास के इष्णुदास के कृष्णु-दास के ......

नाती—रत्नाम्बर ने कहकहा लगाया । उधर इन्दु ने पुकारा, आश्रो, श्राश्रो, मालती रुधर, गोविन्दी इधर, मैना इधर, इरा इधर ! च्या भर में श्राश्रम की हरिणियाँ उसे घेर कर खड़ी हो गई श्रौर चमत्कृत नेत्रों से उसे देखने लगीं। इन्दु उसे धीरे-धीरे नया तृख देती श्रौर उसके हाथों से तृख लेकर हरिण-हरिणियाँ श्रौर छौने इधर-उधर उसके चारों श्रोर कृदते। किलक-किलक बार-बार कभी उसकी श्रोर, कभी रत्नाम्बर-दिवाकर की श्रोर देख कर श्रपना हर्ष प्रकट करते। वहाँ दिवाकर शायद श्रप्टाध्यायी की चिंता में बैठा ऊँघ रहा था श्रौर इन्दु के जानते न जानते रत्नाम्बर मुख नेत्रों से इस ऋषि-कन्या की श्रोर देख रहा था। सिर के पीछे बँधे हुए जूड़े के नीचे सद्य:-

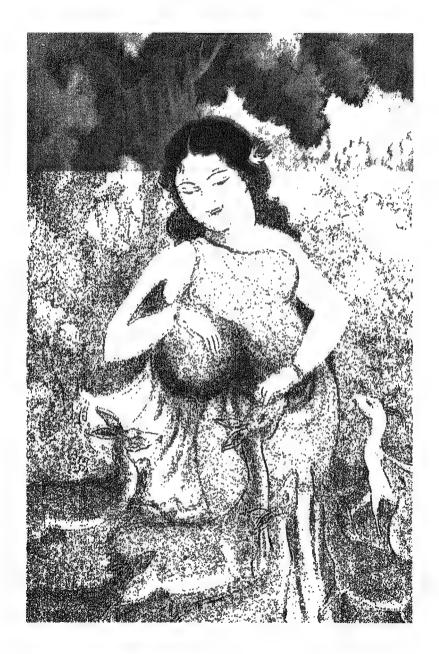

स्तान से भारतीं जलबिन्दु श्रौर ऊपर गँथे दो चार जबाकुसुम। श्राश्रम में इतने शङ्कार की मनाही नहीं थी।

प्रभात की बेला थी। ग्राश्रम के वकुल, श्राम्न श्रौर मौलसिरी के बृत्तों के बीच से बाल काश्यप धीरे-धीरे चितिज के ऊपर चढ़ श्राए, धीरे-धीरे किरणों की रिक्तम उंगलियाँ फैला कर उन्होंने ग्राश्रम की लता-बेलों को स्पर्श किया ग्रौर बन-पित्त्यों ने जाग कर सारे बातावरण को एकदम हिल्लोलित ग्रान्दोलित कर दिया। दिवाकर उसी तरह ग्रोंघता सोता रहा ग्रौर रनाम्बर लता-कुंजों में कभी दीख रही, कभी ग्रोमल, मृग-शावकों के बीच चलती, यौवन की पहली सीढ़ी पर चढ़ती बन-बालिका इन्तु को मुग्ध देखता रहा। उसका यह मौन मुग्ध भाव तब दूटा जब इन्दु ने ग्रहरूय ही पुकारा—रतन भाई, कलश ज्वाली हो गया ग्रौर ग्रमी प्यारी माधवी लता को सींचना है, ग्राश्रम से दूसरा कलश लाना।

चौंक कर 'लाया' कहता हुन्ना रत्नाम्बर भीतर गया।

देखा, भीतर कुटी का सामान सब यथा-स्थान है, सारी कुटी और सामने के आसन भाइ दिए गए हैं, पुस्तकें और पांडुपत्र सजा कर रखे हुए। एक श्रोर महर्षि का आसन है, पुस्तक-पत्र हैं। एक खूँटी पर इन्दु की बीगा भी देखी। तार छेड़े, सुर मिले थे। कितने दिन से इस बालिका ने बीगा नहीं छुई। परन्तु आज तो पिता महर्षि आ रहे हैं, पिता का स्नेह उसे चंचल किए है। भारी लेकर बाहर आया। तब तक दिवाकर लेट कर खुर्राटे भरने लगा था।

धीरे-धीरे वह कुंजों की ख्रोर जा रहा था।

चम्पा हॅसती हुई त्राई त्रौर उसके शरीर को चाटती हुई उसके साथ चलने लगी। 'दुत, दुत, दुत'।

''कौन है ?''—कुंजों में से बोली इन्दु।

इन्दु बाहर निकल ऋाई। 'ऋरे भाई रतन! लास्रो इस कलश में, पानी डालो ऋौर देखो, भाई, चम्पा को मत कहो दुत, दुत, दुत।'

चम्पक सी खिली भोली हँसी श्रौर श्राँखें चंचलता से चमकीं।

रत्नाम्बर ने भारी का पानी उसके कलश में लौट दिया श्रौर मुग्ध भाव से उसे देखता हुआ बोला—क्यों नहीं करूँ दुत् १ श्रभी सवेरा नहीं हुआ और इसे चाहिए भोजन, सेवा।

'दुत्'—चमक कर इन्दु एक पेड़ के पीछे जा उसे जल देने लगी। 'ऋरे, तुम ऋौर दिवाकर दोनों अब तक ऊँघते थे। कहूँगी, न यह पाणिनी पढ़ता है, न वह चाणक्य! और दोनों लड़ते हैं।

कलश लेकर लौटते हुए रत्नाम्बर ने उत्तर दिया—क्यों इन्दु, यदि पाणिनी श्रौर चाणक्य उस तरह इकट्ठे हो जाते जैसे मैं श्रौर दिवाकर नो भला पटती । मैं तो समभता हूँ, चाणक्य पाणिनी का गला श्रोट देता ।

उसने दिवाकर को ज़ोर से पुकारा 'श्रो रे खट् खट् खटांकार, खच-खच खचांकार!' तब तक दिवाकर भी जाग गया था श्रीर सचेतन हो कुंज की श्रोर देखता था। उसने वहीं बैठे हुए चिल्ला कर कहा—हाँ रे ब्राह्मण विष्णुदास के परपौत्र।

दोनों ने ठहाका लगाया।

इन्दु ने कुंज के बाहर निकलते ही कहा—यह तुम दोनों हॅसी-दिल्लगी में ही सारा समय निकाल दोगे या गाओं को भी दुहोगे।

चम्पा उसकी ऋोर मुँह कर रँभाई।

'त्राच्छा, त्राच्छा' उसके गले में भूलते हुए मांस पर हाथ फेरते हुए त्रागे बढ़ती हुई इन्दु बोली—त्राभी बहुत काम है।

श्रीर उसने दोनों हाथों को शंख की तरह मिलाकर ध्विन की। च्या मात्र में श्राश्रम की बीस-बाईस गाएँ रँमाती, सींगों को पृथ्वी से छुलातीं— ऊपर उठातीं उन्हें घेर कर खड़ी हो गईं, पीछे उनके बालक उछुलते-कूदते श्राए। इन गाम्रों श्रीर बंछुड़ों से इन्दु को कितना स्नेह, कितनी ममता है! तभी किसी ने दूर गंभीर मंजु घोष किया—श्रविधि श्राए हैं।

'श्रतिथि !' चमत्कृत हो बालिका ने पुकारा। तीनों ने श्राश्रम के सामने उसका स्वागत किया। युवक, मुख पर तेज, साहस श्रौर प्रतिभा, श्राँखों में शौर्य श्रौर चमक। निःसन्देह च्चत्रिय-कुमार है, हाथ में बाँसुरी। कदाचित् मार्ग भूल गया—"श्राचार्य हैं ?"

''नहीं हैं''।

"कब लौटेंगे ?"।

"अप्रभी, आज। तब तक बहिन इन्दु तुम्हारी अन्यर्थना करेंगी" रत्नाम्बर ने कहा। 'यह आचार्य की कन्या हैं।'

'धन्य हो देवि', ऋागन्तुक बोला।

तीनों के साथ युवक भी चला।

श्रमिहोम के कुएड के पास कुशासन पर विठा कर, श्रमी दुहे हुए दूध से श्रतिथि का स्वागत किया गया। रत्नाकर श्रौर दिवाकर खडक में जाकर गायों को दुहने लगे श्रौर इन्दु लता-बेलों को पानी देने श्रौर श्राश्रम के पशु-पित्त्रश्रों की देख-भाल में लगी। तक्या युवक के मुख पर चिंता की रेखाएँ थीं, वह युवती की चाल का श्रमुकरण करता हुआ, रात भर की श्रलसाई श्राँखों से कुछ, देखता रहा। गौरवर्ण, रक्तवीज की तरह रतनारी श्राखें जो इस प्रभात में भी नैश जागरण के कारण संध्या की श्रलस-श्रामा लिये थे, हढ़ स्कंध श्रौर मुडौल बाहु, गले में भूलता रेशम का पट्टवास। इन्दु बार-बार श्राँख बचा कर उसकी श्रोर देख लेती। इस तरह सबको काम करते बहुत देर हो गई। बातावरण शांत था। केवल प्रभात के चारण बन-पित्त्यों की चहक, दूर नदी-पार मल्लाहों की श्रावाज़ 'ऐहियो, ऐहियों', श्रौर कभी-कभी खडक में गायों के रँमाने का शब्द।

सहसा वातावरण वंसी के मधुर स्वरों से आन्दोलित हो गया, तब

कुछ विसमय, कुछ वित्तुब्ध हो इन्दु ने पिथक की श्रोर देखा। वह वंशी पर मैरवी बजा रहा था। उसने सोचा, युवक उच्छुष्ट्वल है, श्राश्रम की दिनचर्या का उसे पता नहीं, कदाचित् वह श्राश्रम के नियमों को नहीं जानता, कम से कम इस तरह पूछे बिना उसे वंशी नही बजानी चाहिए थीं। परन्तु वह तो मैरवी के सुर निकालों जा रहा था। श्रनन्त श्राकाश मंं वंशी की कोमल-कांत स्वर लहरी भर गई श्रीर इन्दु केवल विस्मित, सुग्ध श्रीर उत्कंठित हो उसे देखती रह गई।

कब युवक ने वंशी वजाना बंद किया, कब श्रनन्त श्राकाश में भूलती स्वर-लहरी धीरे-धीरे बंद हो गई, कब वातावरण फिर पहले की तरह शांत हो गया, यह युवती ने नहीं जाना। परन्तु जब यह सब हो गया, तो उसके पैर श्रनायास ही युवक की श्रोर बढ़ गये।

'स्रुतिथि, तुम वंशी बड़ी सुन्टर बजाते हो'। 'हाँ, देवि'।

'यह कला तुमने कहाँ सीखी ?'

युवक ने उसे चिकत करते हुए कहा—'क्यों, क्या आचार्य तुम्हें बीखा नहीं सिखाते ?''

'हाँ, सिखाते तो हैं, परन्तु यह वंसी की उत्कृष्ट कला उन्होंने मुफे भी नहीं सिखाई।'

ं युवक हॅसा।

उसने कहा---श्राचार्य तुम्हें क्या कह कर पुकारते हैं, + + + क्या इन्दु ?

मेंप कर इन्दु ने पूछा-जुमने मेरा नाम कैसे जाना ?

युवक ने निस्पृह भाव से कहा—ब्रह्मचारी ने तुम्हें इस नाम से पुकारा या जब मैं बंसी बजा रहा था।

रत्नाम्बर होगा, परन्तु समय-श्रसमय देखे बिना इस तरह नाम

लेना उसे ऋखरा। हाँ—उसने कहा—कदाचित् उसे मेरी ऋावश्यकता हो ऋौर वह भाव में डूबी धीरे-धीरे खडक की ऋोर चली गई।

श्राचार्य ने एक ब्रह्मचारी के हाथ कहला मेजा था कि वे श्राज श्रायेंगे, इसीसे श्राश्रम के इन निवासियों को श्राज श्रिधिक काम करना था। इन्दु इसीमें लगी थी, परन्तु युवक श्रीर उसके वंशी-वादन ने उसे जैसे शिथिल-सा कर दिया। बह न जाने क्यों, किस श्रंतवेंदना से उन्मन हो गई।

खडक में पहुची। अभी कई गाएँ दुहने को शेष थीं। रत्नाम्बर ने पूछा—क्यों इन्दु, क्या आश्रम में अपरिचितं अतिथि का बाँसुरी बजाना उचित था ?

प्रश्न की आँखों से इन्दु ने उसे देखा।

रत्नाम्बर बोला— वंसी बड़ी अञ्जी बजी। -श्रीर दिवाकर बिचारा अपना घोका हुआ पाठ ही भूल गया।

दिवाकर ने थन पर से हाथ रोकते हुए, गर्दन ऊँची उठा कर कहा—माई रतन, कह दूँ कि तुम श्रम्थागत को गाली देते थे।

इन्दु खिली। 'इश्'। उसने कहा—'वह सुन लेगा'। दुहने का बर्तन एक गाय के थन से लगाते हुए, उकडू बैठे, उसने कहा—'इस तरुग को आश्रम के शिष्टाचार का जरा भी ज्ञान नहीं'।

'चाराक्य बाबा ने कहा है--'।

'रहने दो, रतन' इन्दु की ऋाँखें कौतुक से नाचीं, 'तुम क्यों इस तक्या के पीछे पड़े हो।'

श्रीर उसने पात्र में दूध की पहली धार दी। तीनों चुप थे। तीन सद्यः-निस्त धाराश्रों के पात्रों में टकराने के शब्द होते थे। पात्र से धाराश्रों के लगने का शब्द, दूध में धाराश्रों के गिरने का शब्द, गायों के हिलने-इलने का शब्द। कभी कभी कोई गायों को उत्साह-वर्धक शब्द भी कह देता था था नाम लेकर पुकारता था। इन्दु के कान में ग्रव भी बंसी के शब्द गूँज रहे थे। उसके मुख पर परिश्रम की वूँदें भलक ग्राई थीं ग्रौर दूध की कुछ छीटें उड़ कर उसके ललाट, कपोल ग्रौर वालों में भूल रही थीं।

क्या वह जानती थी कि ताड़ों की श्राड़ से श्रितिथि उसका वन्य सौन्दर्य देख रहा है ?

तभी बगल से रत्नाकर ने इन्दु के मुख पर दूध की हलकी धार दी श्रीर श्रतिथि मुसकुराता हुआ श्रपने श्रासन पर लौटा।



इसी तरह वह दिन बीत गया और दूसरा दिन ग्राया। श्राचार्य न ग्राये श्रीर पथिक प्रतीचा करता हुन्ना ठहरा रहा। क्यों नहीं श्राये, यह प्रश्न इन्दु को चिन्तित बनाये हुए था ग्रीर उसकी चिन्ता की छाया पथिक, रत्नाम्बर श्रीर दिवाकर तीनों पर पड़ी। बीच-बीच में विषाद के कोमल मन्द स्वरों में तीब सम्वेदनाशील स्वर की माँति। श्रितिथ की वंशी बजाती रही श्रीर इन्दु उस पर, उसके बजाने वाले पर मुग्ध होती रही। श्रव तक वह श्रृषि-कुमारों श्रीर बनवासियों में रही थी, श्रव तक उसका जीवन वर्षा के जल से स्वामाविक रूप से सिक्त लता की माँति वन्य सौन्दर्य श्रीर श्रीमनव स्वतंत्रता के साथ वेकाट-छाट बेरोक-टोक बढ़ता रहा, परन्तु श्रव इस सहज गान में एक विवादी स्वर लगा। वह श्राश्चर्य से श्रीभजात्य के तिलिस्म से उमर कर श्राये उस युवक को कीतुक-दृष्टि से देखती।

दोपहर हो गई थी। श्रिशि प्रज्ज्वित हो चुकी थी श्रौर यज्ञ देवता की हिव पाकर श्राश्रम के तीनों प्राणी सन्तुष्ठ हो चुके थे। एक विचित्र प्रकार की श्रलस दुपहरी थी वह। ऐसे समय रत्नाम्बर को कुछ उचाट उचाट-सा लगा। वह श्रितिथि के सामने श्रा बैठा।

"त्र्यार्य, त्र्यापने यह नहीं बताया कि हम त्र्यापको क्या कहें ।" "त्र्यतिथि का नाम-धाम क्या ?" मुस्कराते हुए युवक ने कहा। "फिर भी।"

युवक चुप रहा।

रत्नाम्बर को लगा, शायद युवक को यह सब अञ्छा नहीं लगा, शायद वह नाम-रहित, धाम-रहित ही रहना चाहता है। उसने प्रश्न छोड़ दिया।

"त्रार्य, नुम्हारी वंशी की स्वर-लहरी बड़ी मादक है।" भाव से उसकी स्रॉखें डबडबा गई।

पथिक ने श्रन्यमनस्क हो कहा—ब्रह्मचारी यह सब श्रापके श्राचार्य की ही कृपा है। कई वर्ष पहले यह तुम्हारा श्रातिथि भी उनकी शरण रह चुका है।

त्राश्चर्य है--रत्नाम्बर ने कहा--इधर कुछ वर्षों से तो मैं श्राचार्य के साथ हूँ, श्राचार्य श्रापका कभी उल्लेख नहीं करते।

युवक मुसकुराया।

उसने कहा—ब्रह्मचारी, तुमने त्राचार्य को केवल बाहर से देखा, उनके भीतर के ज्ञान गंभीर समुद्र के भीतर हिल्लोल उठाते हुए प्रेम के श्रम्बुधि को नहीं परखा। क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है ?"

इसी समय श्राया दिवाकर। उसने दीवार में टँगी वीशा उतार कर युवक के श्रागे घर दी कि बजाये।

श्रनायास स्वर छेड़ते हुए श्रतिथि ने कहा—बहुत दिनों तक मेरा श्राचार्य का सम्बन्ध रहा, यह मैं नहीं कहूँगा, पर मैं श्रपने इस श्रल्प ज्ञान के लिये उनका श्राभारी ही हूँ। क्यों १ दिवाकर की श्रोर देखकर वह मुसकराया—

"श्रार्यं, वीगा बजायें।"

दिवाकर भी समभ गया था कि युवक संभ्रान्त युवक है, इसीसे यह संभ्रान्त सम्बोधन । उसी तरह स्वर छेड़ते हुए युवक ने कहा—वीगा। वादिनी सरस्वती तो यहाँ उपस्थित ही नहीं ।

श्रौर साथ ही रत्नाम्बर ने इन्दु को पुकारा—श्रारी इन्दु, इन्दु री श्रो!

इन्दु को इस गोष्ठी का पता ही नहीं, यह बात नहीं, इस गोष्ठी में होना वह नहीं चाहेगी, यह बात नहीं। परन्तु उसके भीतर-भीतर जो भर आया, जिसने आज एकत्र जैसे अभाव को पूर्ण कर लिया है, उसे जो रिक्त थी, भरा-भरा कर दिया है, वह स्पष्ट, ज्ञात भी अज्ञात कुछ ऐसा ही भाव लेकर वह एकांत में डूबी बैठी है। आअम के पीछे पास के आम पर कोयल कुकी।

कह, कह, कह।

इन्दु ने सोचा--- त्राह, कैसा है वह तरुए। यह तो न दिवाकर जैसा है, न ही है यह रत्नाम्बर जैसा।

तब कैसा ?—उसके मन ने पूछा। उत्तर डाल पर बैठी अपनी प्रतिध्वनि से ही होड़ करती हुई कोयल ने दिया।

कुहू, कुहू, कुहू ।
यही कि यह तरुण कुहू कुहू कुहू जैसा है।
एकदम कुहुक पहेली, श्राश्चर्य।
उसने सोचना जारी रखा।
उसे वह दिन याद है, धुँघला, धुँघला, धुँघला।

चार-पाँच की थी वह, कुछ यों ही बोलचाल लेती थी। कोई स्नेहमयी अंचल से दकी रहस्यमयी, आँखों से अजनबी, कर्णामयी मातृ-मूर्ति उसके सामने आयी। उसे ही तो कहते हैं माँ। उसका स्नेह उसने कहाँ जाना! वह तो पिता की स्नेह मुंछाया में पली, पल कर बढ़ी, बढ़ कर किशोरी हुई और अब कुमारपन और यौवन की दहलीज पर खड़ी।

यह पिता आज रह गये, नहीं आये, क्यों नहीं आये। सबके चाहे कुछ हों, गुरु हों, आचार्य हों, नेता हों, पूज्य हों, उसके तो वे पिता हैं। इन पिता ने उसको माता का दुःख भुला दिया है। यह पिता स्नेह में माता नहीं तो क्या ? वह चाहती है, पिता की स्मृति-मूर्ति के गले दौड़ कर लिपट जाये। स्रानन्द की महान महिमा की साचात् मूर्ति उसके पिता। परन्तु तभी दो चेहरे स्राँखों के स्रागे डूचते उतराते। यह रत्नाम्बर है। यह श्रागन्तुक पिथक है, युवा है। उसे इस तरह कातर, सम्भ्रम नहीं होना चाहिये।

तभी स्नावाज त्राई रत्नाम्बर की—स्त्रो री इन्दु, इन्दु। स्त्रौर रत्नाम्बर की स्नावाज पर यदि गई नहीं तो वह भी दौड़ा स्नायगा, दौड़ा स्नायगा।

उसे भी गोष्ठी में मिल जाना चाहिये।

तरुण ने उसकी त्रीर वीणा बढ़ा कर कहा—तुम बजान्नो, तो वह भेंप गई। वीणा वह बजाती नहीं, यह बात नहीं, परन्तु वह भेव जरूर गई। तीनों के न्नाग्रह पर उसने एक गत बजाई। न्नाभी न्नां में निपुणता नहीं न्नाई। कचा-कचा सा लगता है, परन्तु फिर भी ऋच्छा तो है ही। उसके मन में वही कोयल का गीत गूँच रहा था, कुहू, कुहू, कुहू। वह पूछती थी, इसके ऋथे १ परन्तु उत्तर में फिर कुहु, कुहू, कुहू। कौन कहता है, महर्षि के होमपूत न्नाश्रमों में पंचशर के पुष्प-वाण नहीं चलते।

सहसा गत के बीच में ही उसने वीगा छोड़ दी। वह कुछ चंचल हो रही थी। "यह तो अच्छा बजाती हैं न ? देवि, यह क्या बजाया ?"

उसी तरह सहसा इन्दु अहहास कर पड़ी—क्या बजाया, खच-खच खचांकार।

पाणिनी ! पाणिनी ! पाणिनी—रत्नाम्बर ने त्रावृत्ति की । भेंपा विचारा दिवाकर !

त्र्यार्य, रत्नाम्बर की भाँति मैं संगीत को समक्त नहीं पाता—संकोच में सिमट दिवाकर ने सफ़ाई दी। पिथक ने इन्दु को साधुवाद दिया।

ग्रव इन्दु भी दिवाकर के त्राग्रह में मिल गई कि वह पथिक भी वजाये। पच्च में बल पड़ा। बजाये बिना छुट्टी नहीं। तरुण ने तार छुड़े ग्रौर उँगलियाँ तारों पर दौड़ने लगीं।

दूर कहीं सितारों का लोक है, जिसमें एक बड़ा भारी सरोवर है। उसे न हमने देखा है न श्रापने। उस सरोवर में सात कमल हैं, हीरे के उनके पत्ते हैं श्रीर मानिक का उनका मृगाल। पर उस नन्दन कानन में बहतो हुई पवन की हलकी हिलोल की ख़ूकर वह भूमते हैं तो एक सात स्वरों का सङ्गीत उनमें जाग उठता है। इस संगीत को तो हम सुन नहीं पाते, ऊपर के लोक में रहने वाले देवता ही सुनें। परन्तु तारों की भलमलाहट में हम उन सात कमलों का नन्दन-पवन में नृत्य श्रवश्य देखते हैं। बड़ा दूर का देश है वह जहाँ पहुँच सकते हैं केवल ऐसे मुग्ध मृद्ध जिन्होंने वासना की गन्ध न पाई हो। ऐसे ही किसी तारा लोक में पहुँच कर जाग उठी इन्दु, जब तक श्रातिथ वीगा बजाता रहा।

श्रवरोह के स्वरों ने उसे भंभोर कर परिस्थित का ज्ञान करा दिया। वह पिता के श्राश्रम में ही है श्रौर सामने बैठा हुश्रा, कुछ लजालु, कुछ उद्धत एक युवक बीगा बजा रहा था। श्रब बीगा उसने एक किनारे रख दी है श्रौर बात करने को तैयार है।

श्रार्थं तो चमत्कार करते हैं--रत्नाम्बर बोला।

युवक ने मुस्करा कर उसकी श्रोर देखा। सचमुच उसने चमत्कार किया है, वह जानता है। नहीं तो सामने बैठी हुई लजा में पड़ी किशोरी एकटक श्रीमनेष उसे क्यों देखती रह जाती ?

फिर उस दिन रात को वीगा बजना श्रावश्यक बात थी श्रीर चाँदनी रात में नीले श्राकाश के नीचे दुपहर का चमत्कार कई गुना श्रधिक चमक उठा। रत्नाम्बर ने सोचा, चाग्यक्य का जीवन व्यर्थ गया। दिवाकर पाणिनी के उन सूत्रों की बात सोच रहा था जो इस संगीत की तरह मधुर नहीं सही, इस संगीत की तरह ऋर्ड स्पष्ट ऋर्थ की गाथा विखेरते हैं।

तभी दूर से मेरी का स्वर हुआ, तीन बार तुरही के गम्भीर घोष से चाँदनी में डूबा स्तब्ध बन-प्रांत भकोर दिया गया। युवक उस स्वर को सुन कर मुसकराया। च्रण भर में आश्रम का प्रांगण सैकड़ों उल्काधारी अश्वारोहियों से भर गया। प्रधान अश्वारोही उतर कर अतिथि के सामने आया। उसने अभिवादन किया।

युवक खड़ा हो गया । रहस्य-भरी दृष्टि एक बार इन्दु पर डालते हुए उसने पूछा—क्यों, चक्रधर, श्राखिर वीणा ने तुम्हें मेरा पता दे ही दिया न।

वह मुसकराया।

"हाँ, श्रार्य, श्रमात्य ने हमें इसी श्रोर भेजा था। सेना दक्षिण की श्रोर श्रमियान करेगी। श्रोर सम्राट् के सेनानायक का इस श्रवसर पर पाटलिएन होना श्रावश्यक है।"

"मैं इस कृत्य को भूला नहीं था, चक्र, परन्तु तुमने आकर अच्छा नहीं किया। क्या मेरे लिए अरब है !"

कई उल्काधारी एक अश्व लेकर सामने आए। अतिथि ने रत्ना-कर, दिवाकर और इन्दु की ओर देखते हुए कहा—ब्रह्मचारी, महर्षि से कहना, अग्नि चरणों में उपस्थित हुआ था।" वह रका "और तुन्हें और इन्दु को हमारा प्रणाम। आचार्य-कुल के नाते।" मुस्करा कर वह अश्वारू हो गया।

श्रागे-श्रागे श्रितिथि, पीछे चकधारी श्रौर उनके पीछे उल्काधारी श्रश्वारोही श्राश्रम के प्रांगण से दूर शौण की चाँदनी में चमकती चाँदी सी रेती में होकर धीरे-धीरे जाने लगे। दूर से यह दृश्य बड़ा नयनाभिराम लगता था। चारों श्रोर सबादा। रेत में घोड़ों की टापें

धँस जाती थीं श्रौर उनसे कोई शब्द नहीं उठता था। धीरे-धीरे-धीरे श्रश्वों की एक लम्बी पांति चली जा रही थी, यह लम्बी पांति, धीरे-धीरे-धीरे दृष्टि से श्रोक्तल हो गई।

तव सन्नाटे श्रौर एकान्त से जाग कर श्राश्रम-निवासियों ने जाना कि राजकुल का कोई श्रमाधारण व्यक्ति उन्हें वीग्रा सुना गया। रत्नाम्बर को कोध श्राया कि उसने क्यों नहीं पहचाना, जब तीन वर्ष पहले राज्याभिष्ठेक के समय वह सभा में उपस्थित था श्रौर श्राचार्य के साथ उसने सम्राट् के दर्शन किए थे, वही भव्य, ऐश्वर्य-मूर्ति सिंहासन से नीचे उतर कर उसके हृदय में कुछ गुदगुदी, कुछ ईंग्यां, कुछ हूं प पैदा कर गई, यह क्या कोध श्रौर श्रात्मप्रताइन की बात नहीं है। दिवाकर को यह सब स्वम जैसा लगा। श्राचार्य को विस्तारपूर्वक सुनाने के लिए श्राच्छी कहानी मिली। मौन उसीने तोड़ा।

"इन्दु बहिन ! यह तो खूब रहा, हाँ, पािस्ति रह गया।"
"रह क्यों गया ?" इन्दु बोली जैसे स्वप्न सा देखा हो।
"कौन जानता था।"—दिवाकर।

रत्नाम्बर ने चिढ़ाया—चल त् तो वेतस्-कुझ में चल कर पाखिनी घोट, यहाँ घोले नहीं बनेगा, बन्धु दिवाकर !

इन्दु ने कहा—तुम उसे व्यर्थ ही छेड़ते हो, रतन। यह भी श्रपना बन्धु है श्रीर इसे इतना मत छेड़ा करो। पिता श्रायेंगे तो मैं कहूँगी कि तुमने राजपुत्र का श्रादर नहीं किया।

"हम आश्रम-निवासी ब्रह्मचारी पाटलिपुत्र को कर नहीं देते, इन्दु" कह कर, कुछ चिद्र कर वह कुश पर जा लेटा।

दूसरे दिन जब महर्षि श्राये तो उन्होंने उन्हें पिछले दो दिनों की सारी कथा सुनाई। महर्षि हँस दिये। उन्होंने कहा—ठीक है, इन्दु। श्रिक्ष ऐसा ही है, श्रिक्ष की तरह कोई नियम नहीं जानता, श्रिनियम नहीं जानता। बड़ा उत्साही तरुगा है। श्रिक मैं कुछ दिन

यहाँ ठहर कर पाटलिपुत्र की सुधि लूंगा। कदाचित् धर्म के किसी कार्य के लिये उसे मेरी मंत्रणा की श्रावश्यकता हो।

रत्नाम्बर ने उन्मन भाव से कहा---श्राश्रम के ब्रह्मचारियों श्रौर तत्ववेत्तात्रों को राज-सिंहासन से क्या !

महर्षि ने कहा—शांत, तुम नहीं जानते। देश भर में विदेशियों के श्राक्रमण हो रहे हैं। किएशा, गांधार और तक्षिशला यवनों से पद-दिलत हैं। अनेक गर्णों, अनेक राष्ट्रों और अनेक जातियों में यह हमारा देश बँट गया है। रथ के अनेक अरणों की भाँति इसका भी कोई केन्द्र होना चाहिये और एक बार ब्राह्मण धर्म की आनन्द बागी में संसार गुंजित हो उठे। नास्तिकों, अरहतों और बौद्धों के विरुद्ध एक सार्वभौमिक सर्वभाही वैष्णव धर्म की रचना करनी होगी, राज्य को साम्राज्य बनाना होगा और वैष्णव धर्म उसी तरह राज-केन्द्र से परिचालित होगा जिस तरह देव-प्रिय अशोक के समय बौद्ध धर्म हुआ था। तभी धर्म की भुजाएँ हद होंगी। उनकी रच्चा हो सकेगी। तुम नहीं जानते।

कुछ रक कर उन्होंने कहा—''जो राष्ट्र की नाड़ी पर हाथ धर कर देखते हैं, वे जानते हैं कि शीव ही देश पर विपत्ति ह्याने वाली है। इस विपत्ति में बौद्ध हमारा साथ नहीं देंगे। कुक रवती, विडाल-विता ह्योर अजगरवती हीन-यानियों से यह देश भर गया है। इनको समाप्त करना होगा। एक बार फिर चक्रवर्ती को उसके पद पर सम्मानित करना होगा। एक बार फिर चक्रवर्ती को उसके पद पर सम्मानित करना होगा। अशर अश्वमेधों को नया प्राया देना होगा। नया ब्राह्मण धर्म जीवन के नये मार्ग खोलेगा। तप के मार्ग नहीं, ज्यानन्द के मार्ग, उल्लास के मार्ग, जीवन के प्रति प्रेम के मार्ग, देवता के प्रति भक्ति के मार्ग। तब ऐसे विश्वजनीन धर्म की स्थापना होगी जो युगों-युगों के पार सनातन, सचेतन, सचेष्ठ रहेगा। यही वैष्णव धर्म राज-धर्म होगा।

अभिभित्र इस वैष्ण्व धर्म की पताका फैलाने के लिये उपयुक्त पात्र है।क्यों इन्दु ?"

इन्दु के कोमल, रेशम से लहरे खुले लम्बे बालों को दुलराते हुए उन्होंने कहा, ''यह तक्स तुमे कैसा लगा, बेटी ?''

"सोम्य!" लजा से लाल हो उठी इन्द्र।

प्यार से उसकी थोर देखते हुए महर्षि बोले—"इस अग्निमित्र पर भी मैंने तेरा जैसा ही स्तेह न्यौछावर किया है, इन्दु। मैं अनेक वर्ष राजग्रह में रह कर इसे शिचा-दीचा देता रहा हूँ। इससे मुक्ते बड़ी आशाएँ हैं। स्वर्ग में यज्ञ-देवता उसकी श्रोर देख रहे हैं।" माबुक अद्धा से उनकी श्राँखों में दो जल-बिन्दु फलक उठे।



अभिमित्र साहसी युवक है। कुछ उच्छुक्कल भी है। श्राँखों में ताहरण की चिनगारियाँ जलती हैं और मन श्राग से खेलता है। पिता पुष्पमित्र का श्रंकुश जब तक रहता है तब तो श्रिमित्र श्रिमित्र श्रिमित्र है, जहाँ हटा, वहाँ निरंकुश, ठीक जैसे श्रिमित्राच्चर के पद। युवराज वृहस्पतिमित्र के साथ वह उज्जयिनी श्राया हुश्रा है। साथ में सेना है। दोनों श्रिमित्र-हृदय मित्र हैं। सम्राट् शतधन्वा ने सोचा है इस श्रिमित्रान में कुमार को कुछ श्रनुमन हो जायगा, दूरदर्शी दराइ-नायक पुष्पित्र ने श्रिमित्र को साथ कर दिया है। देश श्रिमित्र का जाना-पहचाना ही है, मालव जो ठहरा।

शिप्रा पर एक बड़ी इंस-पीठ नौका धीरे-धीरे बह रही है, जैसे नाविकों ने डॉड़ खेना छोड़ दिया हो। श्रीर नाव धारा के बहाव पर ही वह रही हो। मद के पात्र श्राधार पर धरे हैं श्रीर पास ही बीगा है नाव धीरे-धीरे बह रही है। सब मीन हैं, केवल कभी-कभी श्राग्न वीगा का कोई तार श्रॅगुलियों से छेड़ देता है श्रीर उसकी भंकार हेमन्त की सुनहरी साँभ में दूर तक फैल कर श्राकाश को भर देती है।

श्रिमित्र ने कहा—यह शिपा 'हम मालवों की प्राण है, कुमार। मेरा तो जीवन ही इसके तट पर बीता है। उस पार मेरे दीचा-गुरु का श्राश्रम है; एक दिन वहाँ तो चलना। 'र्हस्पतिमित्र ने मुस्करा कर कहा-इन मालविकात्रों में बड़ा रस है, अग्नि!

किंचित मुस्करा कर श्रिग्न ने कहा—हमारे देश की कुमारियाँ मगध की कुमारियों की तरह प्राचीरों में बन्द नहीं रहतीं। वे पुरुषों की तरह श्रश्व-विद्या सीखती हैं श्रीर शस्त्र चलाती हैं, इसीसे तो उनका सौन्दर्य थोड़ी श्रवस्था में ही ढल नहीं जाता।

बृहस्पतिमित्र तट की श्रोर देख रहा था, जहाँ कई मालविकाएँ स्नानोपरांत वस्त्र धारण कर रही थीं श्रौर नौका की श्रोर श्राश्चर्य से देख रही थीं।

उसने कहा—बड़ी रमणीक तुम्हारी यह भूमि है, श्रिष्मि ! तात पुष्यमित्र को धन्यवाद कि उन्होंने मुक्ते यहाँ भेज दिया। लाख्यो श्रिष्मि, मैं वीणा बजाऊँ और तुम गास्रो।

उसने वीगा उठा ली श्रौर मालकोस के चढ़ते खरों में गत छेड़ी।

• श्रिप्ति ने गाया-

'हम मालवों का देश इस पृथ्वी का स्वर्ग है। माँ शिप्रा वर अस हमें स्वर्ग के क्रमृत के समान ही मीठा लगता है।

माँ शिप्रा के तट पर उन मालवों की ग्रिस्थियों के स्तूप हैं जिन्हों. ग्रिश्त के स्त्रागे खड्ग नहीं मुकाई।

जब तक शिपा का जल मालव भूमि को सिक्त करता है, तब तक मालवों की खड्ग कुंठित नहीं हो सकती।

लोक-गीत था। पीछे घने बनों की वीथिका में उल्लास श्रौर साहस से भरा यह गीत जल की लहरियों को श्रिधिक चंचल बनाने लगा।

नौका धीरे-धीरे बह रही थी। ऋकाश में एक, दो, तीन, अन कई तारे निकल ऋाये थे। नाव उज्जयिनी के पास ही एक तट पर लगी हुई थी। ऋग्नि वैसे ही एकान्तिशिय है, वह मौन था। बहस्पतिमित्र शायद

मालवा की मुन्दर तकिए यों की बात सोच रहा था जो कई दिन से उसके दुर्बल मन को व्यस्त किए थीं। मगध के श्रंतः पुर की रातें उसे याद श्रा रही थी श्रौर श्रपने स्पर्श-गंध मुख में भरे हुए मन को वह इस ग्रॅंधेरे में डुबा कर कुछ शान्त करना चाहता था।

तभी कहीं से, त्राकाश को मेदती हुई चीत्कार त्राई। कोई हिंसक वन-पशु किसी सुन्दरी पर फपट रहा था। त्राप्तिमत्र त्रोर वृहस्पतिमित्र दोनों चौकन्ने हो उठे। देखा, पास ही तट पर बैठी हुई सदास्नाता एक युवती चीत्कार कर रही है—वह भयभीत है कि सिंह उसीकी स्रोर त्रा रहा है।

श्रिम ने देखा, युवराज काँप रहा है। वह मुस्कराया। यही युवराज है जिसके सिर पर कल मगध का बोक्त होगा। एक च्राण में उसका खड्ग सिंह के मस्तक पर था।

पशु-मनुष्य का यह तुमुल युद्ध देखने योग्य था। युवती अवाक् इसे देख रही थी, निस्पंद जैसे देव-प्रतिमा हो। एकबार ऐसा लगा कि अप्रिम अब गया। सिंह के कन्धे पर गहरी चोट पड़ी थी और वह पीछे हट कर, घर कर आक्रमण कर रहा था। बहरपति को यह साहस नहीं होता था कि अप्रिम की सहायता की जाय। सहसा अप्रिमित्र ने चीत्कार की—'जय महाकाल।' और च्लामर में शिप्रा के निर्जन सांध्यतट की कालिमा दम तोड़ते हुए हिंसक पशु के भयक्कर नाद से भर गई।

युवती श्रब स्वस्थ हो गई थी। श्रमिमित्र उसी तरह खड्ग लिये था। उसके पास श्राकर बोली—बन्ध, चोट तो नहीं लगी।

उतर कर जैसे ऋशि बोला—ऐसी कुछ नहीं। ऋापकी सहायता के लिये धन्यवाद।

श्रिमि बोला नहीं। 'इस निर्जन में इस वीहड़ तद्भूपर संध्या के

समय स्नान करना। सचमुच श्रापका साहस बड़ा है-श्रच्छा, श्रायी, मैं क्या कह कर पुकारूँ।"

"मैं इरावती हूँ—महाकाल के मन्दिर की नर्तकी"—विनीत तरुगी ने कहा—"श्रापके साहस ने आज मेरे प्राग् बचा लिये।"

श्रमिमित्र चुप रहा। उसने कहा—-श्रापको पहुँचा देना होगा। चिलिये, एक मित्र से श्रापका परिचय कराऊँ।

तब तक वृहस्पति पास त्रा गया था। त्रिमि ने कहा—ये हैं हरावती और ( कुछ मुसकुराया ) युवराज वृहस्पतिमित्र।

इरावती ने वीग्णा-विनिन्दित कंटमंगिमा से कहा—कुमार, मैं आपके मित्र की चिर आभारी रहूँगी।

'सचमुच श्रिक्ष भौरुष दुर्दमनीय है।' मन्द मुस्करा कर वृहस्पति-मित्र ने कहा—'क्या श्राप नौका पर न श्रावेंगी ?'

'धन्यवाद' नर्तकी ने कहा—'परन्तु कुमार जानें मैं देव-प्रतिमा के लिये अर्पित हूँ और इस प्रकार पर पुरुषों के साथ नौका-बिहार देवता का अपमान होगा।'

वह तिलमिला कर रह गया। उसने अभि से कहा—तो अभि, तुम इन्हें छोड़ जाओ। मैं महाकाल के सामने के घाट पर ही मिलूँगा। और उत्तर की प्रतीचा किये बिना वह नौका पर चला गया और तब तक अभि कुछ कहे कहे, डाँड़ चला दिये। नौका प्रवाह की दिशा में तेज़ी से बहने लगी।

श्रंधकार धीरे-धीरे बढ़ रहा है। इरावती श्रिप्तिमित्र के पार्श्व से लगी हुई ही महाकाल के गोपुर की श्रोर बढ़ रही थी। एक श्रज्ञात, श्रद्भुत भाव उसके मन में सिहरन उत्पन्न कर रहा था। उसकी वेगी में मंदार पुष्प गुथे थे श्रीर उसने उसे गुम्फ की भाँति गूँथ कर पीछे डाल दिया था जिसके भार से उसकी गति श्रीर भी गम्भीर हो गई थी। वह मौन थी। शायद कुछ सोच रही हो।

'इरा'—सहसा कोई बोला। वह चौंक गई।

श्रिमित्र कह रहा था—इरा, यह श्रपरिचित का नाट्य कैसा ! क्या तुम वहीं श्रपनी इरावती नहीं हो ।

'नहीं हूँ', वैसे ही इरावती ने निष्प्रयोजन जैसे उत्तर दिया। 'मैं अप्रव तुम्हारी कोई नहीं हूँ। मैं देवता की प्रतिश्रुत हूँ।'

हुँ - ग्रिमित्र ने हंकार भरी।

कुछ मौन रह कर इरावती ने कहा—तुमने मुक्ते मुला दिया था, श्रिमित्र ! परन्तु मैं तुम्हें भूली नहीं । जीवन के कैशोर में तुमू श्राये, पारिजात पुष्पों की गन्ध से मुक्ते उलभा कर छोड़ गये। यह सब क्या था ? क्या मालव तरुण यही करते हैं ?

मौन रहा अग्रिमित्र । उसने कहा—देवि, मैं लिजित हूँ। तब मैं अपने को नहीं समभा था।

श्रव मैं श्रपने को नहीं समभ रही हूँ—उसने हास्य-नाट्य किया श्रीर न जाने कैसे श्रिधिमित्र का हाथ उसके हाथ में श्रा गया।

श्रिमित्र ने धीरे से उसे उठा कर मुँह से लगा कर चूम कर छोड़ दिया। इरावती ने मना नहीं किया।

इरावती बोलीं—तुम चले गये तब मुफ निराशिता का आश्रय कौन था ? तुम तो जानते ही हो, महाकाल के तरुण ब्रह्मचारी की मुफ पर आसिक थी । मैं महाकाल के मंदिर की नर्तकी बनी ।

प्रतिहिंसा की यह बात सुन कर श्रिमित्र कुछ विचलित हुआ। उसने धीरे से कहा — जो तुम कहती हो वह क्या सब ठीक हो सकता है, इरा! तुम मेरे लिए कितनी कठोर हो सकती हो, जानता हैं।

'यह तुम्हारे मित्र तो यों ही रहे।' व्यंग से चमक कर बोली।

वह मगघ का युवराज है, इरा, परन्तु (वह मुस्कराया) स्त्रायों की खड्ग स्त्रव कुंठित है। कुसुमपुर मदिरा स्त्रौर इन्द्रिय-सुख की नगरी है। राज्य धर्मामात्य के शासनों द्वारा शासित होता है। यह युवक मगध के शाम को सँभाल नहीं सकेगा, इरा।

पास से कुछ अश्वरोही गुजर गये। महाकाल के गोपुर का प्रकाश दर से चमक रहा था, धीरे-धीरे पास आने लगा।

इरावती ने कहा—स्त्रिप्ति, मुक्ते इसी तरह साधना करने दो।
मुक्तिसे मिलने की बात मत सोचना। इरा ऋब देवता की भोग्य है,
मानव की नहीं, यह जानकर विरक्त होना।

श्रीर वह तेजी से श्रागे बढ़ कर श्रंधकार में खो गई। श्रिमित्र कुछ देर तक वहीं खड़ा हुश्रा दूर गोपुरों श्रीर महाकाल के मन्दिर के दीप-स्तम्भों के प्रकाश को देखता रहा। फिर उसने एक गहरी श्वास छोड़ी श्रीर घाट की श्रीर चल पड़ा। वहाँ बृहस्पतिमित्र नाव लेकर उसकी प्रतीचा कर रहा होगा। तभी उसे युवराज की कुंठा का ध्यान हो श्राया। लच्च गुठीक नहीं हैं, उसने सोचा।



इरावती जब महाकाल की देहरी पर चढ़ी, संध्या-पूजन हो चुका था। मंदिर में दो बार कृत्य के लिए उसकी खोज हो चुकी थी श्रौर उसे न पाकर तरुण ब्रह्मचारी का हृदय रोज से भर गया था। इरावती की इतनी स्वतंत्रता उसे खलती थी। कुछ देर तक उसने श्लोक-पाठ में श्रपने को उलकाए रखा, फिर वह चुप रहा।

जनता धीरे-धीरे कम हो गई थी। प्रागंग पार कर इरावती उस बड़े दीप-स्तंभ के सामने पहुँची जिसके आगो पुजारी कोई पुस्तक लिए बैठा था। दृष्टि उसकी पुस्तक से अधिक सिंह-द्वार पर थी।

वह कुछ बोली नहीं। फिर धीरे से कहा—क्या पूजन हो चुका ? बड़ी देर हुई।

पुजारी ने सिर उठा कर उसे आपाद मस्तक-देखा, 'देखता हूँ, अब तुम वह नहीं रहीं', उसने कहा, 'तुम्हें देवता के क्रोध का भी मय नहीं है।'

हरावती बोली—इसीलिए तो कि जानती हूँ देवता इरावती पर श्रकुपा नहीं करेंगे।

बहुत वाचाल हो।

इरावती मुस्करा दी। उसने व्यङ्ग से कहा — 'तुम अरिकों से तो अनातम के उपासक अमणा अच्छे हैं।' और जब तक ब्रह्मचारी लम्बे

केशों को गर्दन पर पीछे डाल बड़ी-बड़ी श्राँखें ऊपर उठाता हुश्रा सोचे कि क्या कहा गया, वह दूर चली जा रही थी।

ठहरो-वह पीछे ग्राया ।

इरावती रुक गई । उसने कहा—क्या सचमुच बहुत देर हो गई ? गंभीर स्वर में ब्रह्मचारी बोला—यहाँ कुमार बृहस्पतिमित्र आए हुए हैं । तुम जानती हो, बौद्ध अमणों को हमारे ब्राह्मण धर्म से घृणा है और वें इस महाकाल के चिर विद्रोही हैं । मुक्ते युवराज से भय हो रहा है । वह बौद्ध धर्मामात्य के इशारे पर चलता है । उसने मुस्करा कर कहा—मुक्ते तुम्हारे लिए भी भय है ।

इरा खिलाखिला कर हँस पड़ी। 'मेरे लिए भय!' उसने दुहराया, स्थानन्द! स्राज स्रकस्मात् ही दुम्हारे युवराज से शिप्रा पर भेंट हो गई।

ब्रह्मचारी को जैसे तिड़त मार गई। वह अवाक् रह गया। इतना बड़ा कांड़! यह तो उसकी कल्पना के बाहर था। इरावती के आकर्षण को क्या कोई भी तहण रोक सकेगा। उसे विश्वास हो गया, धर्म पर अवश्य विपत्ति आने वाली है।

उसने धीमे स्वर से कहा—यह तुमने क्या किया, इरा! वह युवा बड़ा ही उच्छूंखल है।

'सब युवा। उच्छूङ्खल होते हैं', वह मुस्कराई।

श्रानन्द बोला—इन श्रायों ने श्रान्मवाद को सिर पर चढ़ा लिया है। इनका सत्यानाश हो। महाकाल का बज़ इन पर गिरे। इरा, एक दिन इन काषायधारी पाखरडों के मुंडित मस्तक महाकाल के चरखों में बिल होंगे, तभी धर्म की ध्वजा एकबार फिर हिमालय से श्रान्तरीप तक फहरायेगी। इन कायरों ने मालवों को भी निवीर्य बना दिया है।

छि:, छि:, कैसी बात कहते हो-इरा ने चमक कर कहा ।

में भूठ नहीं कहता—ग्रानन्द बोला—हम ब्राह्मण चाणक्य के तेज को भूले नहीं हैं। श्रायों के राज्य को चाणक्य की नीति ने ही संस्थापित किया था, ब्राह्मण-द्रोही बन कर मौर्य कितने दिन रह सकेंगे। साम्राज्य के नीचे-नीचे जो सूकम्प का भयंकर भैरवी चक्र चल रहा है, उसकी बात तुम नहीं जानतीं। शिषा के उस पार मेरे गुरु ने इसी नए ब्राह्मण मार्ग, के संदेश को अपना जीवन-मन्त्र बना लिया है। मेरे जैसे कितने साधक धीरे-धीरे नष्ट-प्राय मंदिर-भवनों में प्रवेश कर रहे हैं। काषाय बस्त्रों से अब जनता को धोका नहीं दिया जा सकता। वाक्त्रियों और यवनों के दल के दल चले आ रहे हैं। आज मालव की चट्टान अडिंग हैं, परन्तु कल की कौन कह सकता है। इन कायर अनायों के हाथ से आयों के इस पवित्र देश की रक्षा करनी होगी।

इरावती ने मुस्करा कर न्यंग से कहा—परन्तु ब्राह्मणों में संयम का बल हो, तब तो।

ब्राह्मणों का तेज मर नहीं गया है। इरा, देखना मालवों का खड्ग विजयी होगा। मालवों के धर्म की जय होगी। श्राज सारा उत्तरापथ पाखंड के चक्कर में फँस गया है, केवल मालव शिव महाकाल की ध्वजा उठाए हैं। क्या इसमें देव का कोई इंगित नहीं छिपा है ?

हरावती अपने प्रकोष्ठ तक पहुँच गई थी। उसने द्वार खोला। भीतर प्रसाधन की कुछ वस्तुओं को छोड़ कर और कुछ नहीं था। एक ओर संगमरमर की चैकी पड़ी थी, वहीं कदाचित् उसकी शय्या है। उसने गले की माला उतार कर एक आधार पर लटका दी। आज के अपने असाधारण अनुभव से वह थक गई थी। संगमरमर की चौकी के एक किनारे वह बैठ गई, परन्तु उसे पता है कि ब्रह्मचारी अब भी द्वार पर खड़ा उसकी ओर किसी और टिंग्ट से देख रहा था।

उसने कहा—महाकाल के मंदिर के पुजारी को जैसा होना चाहिए, पहले वैसे बनो, तब बौद्धों के मूलोच्छेंदन का विचार करना।

'तब तुमने मुक्तसे प्रेम करने की बात कदाचित् फूठ ही कही।' उसके

स्वर मं कम्पन था। वह श्रपने भाव पी रहा हो जैसे। नर्तकी का प्रेम क्या देवता को कलुषित नहीं करेगा ? देवता की प्रसादी के रूप में ग्रहण होगा।

दुत्, इरा ने कहा । उसने उठ कर खिड़की में से भाँकते हुए कहा—एकबार तुम्हारे श्रात्मवाद के चक्कर से निकलती तो देखती कि अनात्मवादी पर भी रूप का जाद चलता है या नहीं।

ब्रह्मचारी उसकी स्त्रोर बढ़ रहा था।

उमने कहा—ि छि:, तुम प्रतिश्रुत हो। क्या तुम देवता के स्रमाघात पुष्प को कामना की खाँस से कलुषित करना चाहते हो ? कहाँ गई तुम्हारी बौद्धों पर विजय की शेखियाँ! क्या तुम इरावती के शरीर का स्पर्श भी कर सकोगे ?

यह तन कर खड़ी हो गई। एक च्राण पुजारी उसे समभ नहीं सका। यह जैसे लजा गया।

इरावती तुम बड़ी कठोर हो—उसने कहा—तुम जानती हो, मैं बौद्धों के पराभव स्त्रीर तुम्हारे लिए ही जी रहा हैं।

इरावती ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह कठोर होकर उसकी स्रोर देख रही थी। यह प्रसंग उसे स्पष्टंतः स्राप्तिय था। बाहर प्रागंण में कुछ दशैक-भक्त स्रा पहुँचे थे श्रौर 'जय महाकाल' के स्वरों से वातावरण गंभीर हो रहा था।

पुजारी धीरे-धीरे लौट गया। इरावती की दृढ़ता ने उसे एकबार फिर हरा दिया था। उसने सोचा—यह इरावती तो कहीं नहीं जाती। पहले यह बौद्ध श्रिमियान तो समाप्त हो ले।

उस दिन इरावती को नींद नहीं आई । किन वात्याचकों का उसे सामना करना पड़ेगा यही सोचनी रही । अभिमित्र, आनन्द, वृहस्पति— न जाने कौन-कौन उसके जीवन में आए । क्या उसके लिए आत्म-समर्पण के सिवा और कोई मार्ग नहीं है ? क्या वह कला की श्रेष्ठतम पूजा के रूप में ऋपने रूप-यौवन को देवता के प्रति समर्पित नहीं कर सकती ? क्या उसका ऋपना कुछ भी नहीं है ?

प्रभात-कालीन मन्द मलय के भकोरों ने उसके ऋलसित पलकों को मूँद दिया ऋौर जब वह जागी, दिन पहर मर चढ़ ऋाया था। जागते ही उसे ऋफ़िमित्र का ध्यान हुआ।



त्रवन्ति से सेना प्रस्थान कर चुकी थी। सेना-नायक बलभद्र उसके साथ थे। शिविर में कुछ भृत्यों के साथ कुमार बृहस्पतिमित्र श्रौर श्रिमित्र रह गए थे। दोनों इसलिए क्के थे कि महाकाल का प्रदोष उत्सव देखते चलें। श्रवन्तिका का महाकाल का प्रदोषोत्सव सारे देश में प्रसिद्ध था। धर्मामात्य की पहुँच श्रमी उसकी देहरी तक नहीं हो पाई थी। श्रिमित्र जानता था कि श्राज संध्या-पूजन के बाद इरावती का सत्य होगा। वह उस दिन की प्रतीक्षा ही कर रहा था। वह जानता था कुमार कुछ कुंठित है, इरावती को लेकर कोई बात नहीं चली, परन्तु इरावती को लेकर कोई बात नहीं चली, चल रही है, यह भी व्यंग छिपा नहीं था।

भोजन के उपरांत कुमार सोने की व्यवस्था में थे कि श्रमिमित्र पहुँचा। उसने कहा—इरावती ने तुम्हें निमंत्रण दिया है।

कुमार को विश्वासं नहीं हुन्रा।

'क्या मुमे'।

हाँ, श्राज प्रदोषोत्सव जो है—उसने मुक्ते भी निमंत्रण दिया है—स्रिप्तिमत्र कुछ स्रन्यमनस्क सा था।

तुम तो उसके मित्र ही हो-कुछ व्यंग से बृहस्पतिमित्र ने

कहा—तुमने बताया था। वह तुम्हारी परिचिता निकली। मालव तर्रण-तरुणियाँ हम लोगों से कहीं ऋधिक स्वतंत्र जान पड़ते हैं।

हाँ, मालव स्त्रियों को बंदी बनाने में विश्वास नहीं करते।

कुछ व्यंग से कुमार ने कहा—परन्तु यहाँ तो ये तितिलियाँ जान पड़ती हैं, एकदम मधुमाही।

अमिमित्र समक्त गया, इस व्यंग के नीचे एक डंक छिपा है। हाँ, ठीक ही तो है, परन्तु आप मालवों को इतनी शीव कैसे समक सकते हैं।

त्राज प्रातःकाल से ही प्रदोध-उत्सव की तैयारियाँ हो रही थी। महाकाल के गोपुर-शिखर स्वर्ण कलशों से दमक उठे थे और नए-नए स्वर्ण कंदुकों की वन्दनवारें द्वारों पर कूलती थीं। श्रामिम को यह उत्सव विशेष प्रिय था। इरावती वहाँ है इस बात ने उम उत्सव में नया रस घोल दिया। वह श्राज किसी भी विषय पर तर्क करने को तैयार नहीं था। उसका मन एक मादक उल्लास से भरा हुश्रा था और उसने स्वयं को कभी इतना हल्का नहीं जाना था। श्रामित्र यह सब देख श्राया था। इरावती के हृदय में उसके लिए कितना प्रेम है, वह खूब जानता था। श्राज साँक को नृत्य करना इरावती के लिए एक कठिन समस्या होगी, वह जानता था, परन्तु इस जानने से क्या! वह बड़ी विकलता से दिन मुँदने की बाट देख रहा था।

उसने कहा—आज का निमंत्रण अस्वीकार कर हम इरावती को अप्रयस्त्र न करें।

मुस्करा कर कुमार ने कहा-हम।

तृम जैशा चाहो-अन्यमनस्क होकर अभिमित्र चला गया।

परन्तु संध्या समय प्रागंशा में धुसते ही उसे मालूम हो गया कि चृहस्पतिमित्र पहले ही जा चुका है। वह एक स्तम्म की चित्रकारी को बड़े ध्यान से देख रहा था। यद्यपि वह प्रच्छक वेष में था, त्राग्निमित्र पहचान गया। उसके पास आकर उसने उसको मुस्करा कर श्रमिवादन किया।

कुमार ने कहा—देखो, चुप रहना, मैं जरा गुप्त रहना चाहता हूँ जिससे तुम्हारी संगिनी स्वच्छन्द रह सके।

धन्यवाद---

तमी इरावती एक प्रकोष्ठ से निकलती हुई दिखाई दी। उसने नृत्य की सारी सज्जा पहन रखी थी, श्रौर वह उनसे सज कर ऐसी लग रही थी जैसे स्वर्ण पत्रों के बीच में भिलमिलाती दीपशिखा। श्रिमित्र को देख कर वह कनखियों में मुस्कुराई।

'अभिमित्र'।

वह पाल चली त्राई। त्या भर कुमार की त्रोर देख कर उसमें सुस्करा कर नमस्कार किया—मैं त्रापको पहचान गई, उसने कहा, इसकी क्या त्रावश्यकता थी।

बृहस्पतिमित्र ने उसके मुख पर खिले व्यंग को पढ़ा नहीं। उसने कहा—श्राज सारी मालव-जनता उमड़ श्राएगी। मैं उसकी श्राँखों से . गुप्त रहना चाहता हूँ।

हाँ, कदाचित् बौद्ध युवराज मालवों. के हिन्दू मंदिर में गए, यह प्रवाद फैल जाय, श्रौर धर्मामात्य श्रौर कुक्कुटाराम के श्राचार्य के प्रति श्राप उत्तरदायी हों—उसने कोमल श्रष्टहास किया।

धर्म-मंदिरों में देवदासी श्रौर तृत्य-संगीत, मुफ्ते पसंद नहीं— वृहस्पतिमित्र ने कहा—परन्तु उसने श्रीय की श्रोर श्राँखें कुंचित कीं— जब वह इरावती न हो।

धन्यवाद ! कदाचित् मेरे शाम के नृत्य के सम्बंध में तो कुछ रहस्य नहीं मैं स्वयं दर्शक बनूँगा।

श्रीर तुम, श्रिमित्र, तुम तो बौद्ध नहीं हो ? श्रिमित्र केवल मुस्कराया । इरावती ने चलते हुए कहा—युवराज, इरावती के लिए बौद्ध, अबौद्ध, अरहत, यवन में कोई भेद नहीं है। वह तो कला की उपासिका है। उसके लिए आत्म-अनात्म क्या १ जीवन में आनन्द की अभिव्यक्ति ही तो कला है। अमंगल में मंगल की प्रतिष्ठा ही तो तृत्य, गीत, काव्य है। कुमार, हम दिच्या के मालव आनन्द के रूप में ही महाकाल, महामृत्यु की उपासना करते हैं। इसीसे थेर-थेरियों का दु:खवाद और जैन-अमर्यों का नास्तिकवाद हम मालवों की समक्ष के परे हैं।

वृहस्पतिमित्र को यह विषय रुच नहीं रहा था। उसने कहा—यह तुम्हारा हिण्टकोण है। सम्भव है, प्रत्येक मालव का हो। मुफे आश्चर्य है महाप्राण सम्राट् अशोक का धर्म-चक जब घूम रहा था, तब ये मालव, वृष्णि, शिवि कहाँ चले गए थे। फिर भी तुम्हारे वासुदेव और महाकाल से मुफे कोई होष नहीं। मौर्य सम्राट् की नीति धार्मिक सिह्नियुता है।

श्रार्य, यह वैदिक मार्ग है—ब्रह्मचारी श्रानन्द मंडली में श्रा गया था—तुम कोई भी हो, मुफते सुनो । विषाद श्रौर श्रात्म-प्रताइन को लेकर कोई भी धर्म नहीं चल सकता । श्रात्मा के श्रानन्द को स्पूर्णित कर सके, वही धर्म है। श्रानन्द, श्रानन्द, श्रानन्द । इसी श्रानन्द की उपलब्धि के लिए मूर्ति के सामने नृत्य, गीत श्रौर काव्य का श्रायोजन कर हम मालव-वृष्णि प्रण्त होते हैं। यह पूजा-उत्सव भीतर के श्रानन्द को जगाना ही तो है।

'परन्तु तुम्हें इस सब आयोजन के लिए धर्मामात्य का आज्ञापत्र लेना चाहिए था'।

कोध से भर कर ब्रह्मचारी बोला—किस धर्मामात्य की बात करते हो १ तब तुम बौद्ध हो। तुम यहाँ क्यों श्राप हो, यह भैरवी चक्र के उपासकों के लिए ठीक स्थान नहीं है। धर्म का दंड राजा के हाथ में शोभा नहीं देता, यह तो सन्यासी की वस्तु है। तुम पाखंडियों ने धर्म की ख्रोट में अधर्म को च्राश्रय दिया है।

'श्रधमें क्या है, धर्म क्या है'—वृहस्पतिमित्र ने धीरे से कहा—यह तम जानो या धर्मामात्य ! परन्तु यवन मज्मामिका तक चले श्राए हैं। अवन्ती पर यवनों के आक्रमण का भय है। इस 'प्रदोष' के उत्सव-तृत्य-गान में भूली हुई नगरी कत्र तक स्वतंत्र रह सकेगी ?

ब्रह्मचारी का तेज जाग्रत हो गया। उसने वीरभद्र से कहा—तो महाकाल के उपासक खड्ग चलाना भी जानते हैं! उसने कमर के भीतरी बंध से खड्ग निकाल लिया था। 'देश पहले है, धर्म बाद में; परन्तु महाकाल के मंदिर का पुजारी धर्मामान्य से त्राज्ञा नहीं लेगा। शिव महाकाल हैं। उनका उपासक मृत्यु से भय नहीं खाता। त्रार्य बौद्धों श्रौर जैनों की भाँति नपंसक नहीं हैं। वे प्राणों की बिल देना जानते हैं। श्रवन्ति पर शिव महाकाल की छाया है। उसे पराजय का भय नहीं है।'

इरावती ने इस वाद-विवाद में भाग नहीं लिया। वह नाट्य-प्रह-में जा चुकी थी।

दीपस्तंभ हीरक-प्रकाश में जल रहे थे। देवता के मंदिर के पट बन्द थे। प्रांगणा में असंख्य जनता की भीड़ थी। 'शिव महाकाल की जय' के शब्दों से सारा मंदिर-भवन गूँज रहा था। बंद मंदिर के स्वर्ण-पटों के सामने एक पंचमुखी की शांत ज्योति जल रही थी और आधार के सामने आनन्द पुजारी भेष में खड़ा था। सब की आँखें उसकी अपेर थीं।

सहसा बुँघरू बज उठे। इरावती नाचने को खड़ी हुई। उसने एक बार मुस्करा कर अमिमित्र और उसके साथी को देखा, एक बार पुजारी की ओर फिर उसने सम की मंकार के साथ उत्य शुरू किया। साथ ही मृदंग और मंजीर बज उठे और गोपुरों पर महा-

मृदंगों और तूर्यों ने नृत्य की गत देनी शुरू की। सम पर सम, ताल पर ताल, मूर्च्छना पर मूर्च्छना। जनता स्तब्ध थी, केवल कभी-कभी सामन्तों का साधुवाद नीरवता भंग करता था।

गोपुरों पर हलचल हुई, कुछ उल्काधारी बड़ी तीव्र-गति से मंदिर की छोर छा रहे थे। नृत्य बंद हो गया। सब लोग उत्सुकता से प्रतीद्धा करने लगे।

उल्काधारी स्तब्ध प्रांगण में चले श्राये। उन्होंने श्रिमित्र को एक पत्र दिया। कदाचित् राजकुमार को छुद्मवेष के कारण पहचान न सके। श्रिमित्र ने पत्र पढ़ कर कुमार को दे दिया। सब लोग उनकी श्रोर देखने लगे। पुजारी ने श्रब कुमार को पहचान लिया श्रौर उत्कंडा, रोष श्रौर तेज से उसकी श्राँखें जल उठीं।

कुमार ने तीव स्वर से कहा—श्राप लोग महाकाल का प्रदोध-उत्सव मना रहे हैं श्रौर उधर यवन-वाहिनी मज्मिमिका से चल पड़ी है। कर्कोटक की भालव सेना इतनी श्रधिक नहीं है कि इस विशाल-वाहिनी का श्रवरोध कर सके। चम्बल के इस पार हमारी सेना उन्हें रोकेगी। परन्तु मैं पूछता हूँ, श्राज मालवों का यही कर्तव्य है कि वृत्य-गीत में लगे रहें ?

अभिनित्र ने कहा—कुमार, यह मंदिर है। यहाँ राजनीति की चर्चा न्यर्थ है।

'क्या मंदिर भी राज के श्रधीन नहीं है ?'---कुमार का स्वर गूँज उठा।

पुजारी कह उठा—मंदिर अपने अधीन है। मौर्य राजकुमार उनके सम्बंध में व्यवस्था नहीं दे सकते। परन्तु मालव और शिनि, यवनों ने तुम्हारी भूमि पर आक्रमण किया है। इस समय महाकाल का यही आदेश है कि तुम प्राणों का मोह छोड़ कर इन विदेशियों को भारतभूमि से निकाल दो। साम्राज्य की जड़ में घुन लग गया है। परन्तु मालव का खड्ग श्रव भी शक्तिशाली है, यवनों को यह बताना होगा। देखना, कर्कीटक का युद्ध यवनों को याद रहे। श्राज सारा उत्तरापथ यवनाकान्त है। जलौक, वीर-सेन श्रौर सुमाग सेन विश्वास-घाती सिद्ध हुए हैं। शाकल पर यवन-ध्वना फहरा रही है। मधुरा के लता-कुंज यवनों की क्रीड़ाभूमि हैं। श्रव श्रवन्ति श्रौर कुसुमपुर पर उनकी श्राँख है। मालव-सन्तान श्रपने कर्तव्य को सममे । महाकाल उनकी रहा करें। शिव महाकाल की जय!

शिय महाकाल की जय के तुमुलनाद से मंदिर-प्रांगण गूँज उठा। लोग वीरभाव से भरे हुए कोलाहल करते हुए मंदिर छोड़ कर बाहर जाने लगे। उल्कामुखियों के साथ ऋशिमित्र ऋौर बृहस्पतिमित्र भी बाहर जा चुके थे।

जब सारा प्रांगण खाली हो गया तो पुजारी ने इरावती की खोज की । वह वहाँ नहीं थी ।



मथुरा पर दिमित्र का राज्य था। मज्ममिका वाला श्रमियान मथुरा से ही श्रारम्भ हुन्ना था। पश्चिम के मध्यप्रदेश में उन दिनों मथुरा का स्थान महत्वपूर्ण था। उत्तरापथ का उसे द्वार ही समिन्नथे। १०० ई० पूर्व में सुराष्ट्र में वृष्णिगणा का शासन था। यही वृष्णिगणा मौर्य राज्य की समाप्ति के साथ-साथ पश्चिमी प्रदेश की संस्कृति एवं राजनीति में प्रभावशाली होते गये श्रौर मथुरा वृष्णियों, यादवों श्रौर श्रमीरों का महान् चेत्र हो गया। इन कई गणा-जातियों पर बौद्ध-धर्म का प्रभाव नहीं था। वह उसके प्रभाव चेत्र के सीमांत से श्राई थीं। श्रतः ब्राह्मणों ने इन्हें एक नये स्त्र में बाँध कर नये धर्म की योजना की। यह भागवत धर्म था। इसमें वासुदेव श्रौर संकर्षणा की पूजा होती थी। मथुरा श्राते-श्राते महाभारत के वासुदेव कृष्ण श्रौर गीता के वासुदेव श्रौर संकर्षण में एकता स्थापित हो गई। मथुरा में एक नये धर्मस्त्र का संचालन हुन्ना।

दिमित्र के आक्रमण के समय यह धर्म जनता में प्रभाव प्राप्त कर चुका था। बड़े-बड़े मन्दिर-भवन बन चुके थे। पहले लगभग सारा प्रदेश शैव था, अब वासुदेव के विग्रह स्थापित हो गये थे और भक्तिभाव के साथ नियमपूर्वक पूजा, उपासना और बड़े-बड़े उत्सव इस धर्म की प्रधान बात थे। व्यास के कथा-नायक कुष्ण को धेर कर गोपकथा की सृष्टि हो रही थी और मथुरा के आस-पास कुंज-विहारों का निर्माण हो रहा था। नृत्य, रास और संगीत की एक नदी वृष्णि देश से उमझ कर उत्तर भारत को प्लावित करने लगी थी।

कृष्ण्देव मथुरा का च्रत्रपथा। मौर्यों के समय में वह प्रान्तीय नायक था। दिमित्र की सेना ने मथुरा जीतने के बाद यवन च्रत्रप एन्टिगोनस को नगर का ऋधिकारी बना दिया। कृष्ण्देव सामान्य नागरिक रह गये। श्राभीरों में उनका प्रभाव ऋदितीय था, इसलिए नगर-विजेता श्रों ने उन्हें यों ही छोड़ दिया था।

चत्रप कृष्णदेव जब मशुरा के महामन्दिरों को विदेशी यवनों के विलास की क्रीड़ा-भूमि बनाते देखते, तो उनकी श्राँखों में जल श्रा जाता। कृष्ण की लीला-भूमि वृष्णियों की महिमा-स्थान मशुरा भूमि की यह दुदशा! कदम्ब रोते थे। यमुना रोती थी। गौ-गोपाल कष्ट में थे। मन्दिरों की ध्वजाएँ मुकी हुई थीं। यमुना तट के वेतस-कुंज मद-रोष पात्र की तरह धूलि-धूसरित हो रहे थे। हाय, रे परिवर्तन! कहाँ गया गरुडध्वज। कहाँ गया वृष्णियों श्रौर श्राभीरों का शौर्थ!

भवन में स्थापित वासुदेव-विश्रह की पूजा-श्रारती समाप्त हो चुकी थी। च्रत्रप कृष्णदेव कई दिनों से श्रस्वस्थ थे। पूजा में सिम-लित नहीं होते थे, परन्तु श्रारती उनके पास श्रा जाती थी। श्रभी श्रारती लेकर स्वस्थ हो बैठे थे। वृष्णि-श्रेष्ठि नागराज श्रा गये। नागराज ने कहा—सुना श्रापने, यवन किस निर्देशता से कर ले रहे हैं ?

'हाँ, परन्तु क्या किया जाय ?' 'क्या कोई प्रतिरोध नहीं है ?' 'कोई भी नहीं।'

कुछ चिंतित भाव से कृष्णदेव ने कहा—मथुरा के बुरे दिन ग्रा गये। यह माना, वृष्णियों का गणतन्त्र नहीं रहा, मौर्यों के एक-छत्र सम्राटों के त्रागे हमारे गण ने हिथयार डाल दिये, परन्तु फिर भी गण-शक्ति का नाश नहीं हुन्ना था। शोक है, यवनों ने मध्यभारत के द्वार को देख लिया। सिकन्दर श्रौर सिल्यूकस जो नहीं कर सके, वह दिमित्र ने कर दिखाया। कोई चाणक्य ही निकल त्राये, तो सम्भव है, देश फिर स्वतन्त्र हो। नहीं तो, मगध के दिन इने-गिने रह गये हैं।

'सुना है, गानर्द (विदिशा) के ब्राह्मण श्राचार्य पतंजिल देश को एकसूत्र में बॉधने का प्रयत्न कर रहे हैं। मालव उनके साथ हैं। मगध सम्राट् के सेनापित पुष्पित्र से उनकी बाल-मैत्री है। सेनापित-पुत्र श्रामित्र उनका शिष्य है। सम्भव है, बौद्धों के प्रति कोई क्रान्ति अठ खड़ी हो श्रीर देश इस नई शक्ति के हाथ में श्रा जाये।

कुछ मुस्करा कर, स्वर्ण पीठ का सहारा लेकर उठे हुए कृष्णदेव बोले—उनका मुख तेज से उद्दीत हो उठा—यही एक प्रकाश की किरण है, नागराज! क्रान्ति के चिह्न तो दीख रहे हैं, परन्तु नये प्रभात का जन्म उतना ही पीड़ा-जनक है जितना नवजात शिशु का। बौद्धों का धर्म ५०० वर्ष चल लिया। श्रव चलता नहीं दीखता। द्र श्राहिंसा राजधर्म हैं। सैनिकों को प्रश्रय नहीं मिल रहा। मगध की सैनिक शक्ति चीख है। सिनिकों में से बौद्ध कितने हैं…।

नागराज हँस पड़ा। उसने श्रद्धहास के साथ कहा—नौद्ध श्रौर सैनिक! श्रिहिंसक श्रौर रक्तपात!

'यहीं तो श्रार्यों की नींव खोखली होती जा रही हैं। सेना में

पर्वतीय जातियाँ हैं, शैव हैं, ब्राह्मण हैं, चित्रय हैं, बौद्ध इनमें नहीं हैं। परन्तु जो सेना देश का बल है, उसकी आज दुर्दशा है। चन्द्रगुप्त की विशाल-वाहिनी कहानी रह गई है। शतधन्या कुसुमपुर को रहस्य-नगरी बना कर मिद्रा और विलास से जर्जर हो रहे हैं। राज-कुमार बृहस्पतिमित्र अदूरदर्शी साहसिक मात्र है। साम्राज्य की नाव डगमग हो रही है। दिमित्र का नया अभिज्ञान उसे मँकधार में डुवो देगा।

'ਰਬ ?'

'तब क्या ? समय को देखों । चुप रहों या कुछ करों । चन्द्रगुप्त ने बड़ी भारी भूल की । उसने मेगस्थनीज़ को दरबार में जगह दी । मुक्ते मालूम है, वह बराबर मगध के धन-जन की सूचना यूनान को मेजता रहा है श्रीर श्रव यवनों को देश की मूल दुर्बलताश्रों का पता लग गया है। पहले लग गया होता तो सिकन्दर के श्रादमी मगध तक पहुँचे होते । श्रव उन्होंने पाटलिपुत्र का मार्ग देख लिया है।'

द्वारपाल ने मधुवन से किसी के आने की सूचना दी। आगन्तुक ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फिर उसने स्थानीय परिस्थिति की सूचना दी। दोपहर तक मधुवन को जुर्माना देना होगा नहीं तो जमीनें ले ली जायँगी। सारा मधुवन विद्रोह कर रहा है और यवन-सैनिक उसका घेरा डाले हैं।

'बड़ी कठिनाई है', कृष्णदेव ने कहा—'नागराज, हम लाचार हैं। यवन मधुवन को जला देंगे। मधुवनी तो अपने ही हैं। चलो, चलें। एक बार कोई तरकीव निकालें।'

'परन्तु कहीं यवन आपको भी विद्रोही न गिन लें।'

'गिन लें । कृष्णदेव वासुदेव का प्रिय है। वृष्णीय मृत्यु से नहीं इरते । फिर कर्तव्य कंर्तव्य है।' 'परन्तु श्राज तो यहाँ डोल-उत्सव है !'

'उसे भी देखते चलेंगे। यवन उसमें बाधा नहीं पहुँचायेंगे। वे लोग प्रसन्न ही होंगे। जानते हो, वासदेव-धर्म के उत्सवों की भयानक शक्ति है। यवनों पर उनका प्रभाव पड़ेगा श्रीर वह दिन दूर नहीं है जब यवन बासदेव के कीतिं स्तम्भ स्थापित करेंगे।' बृष्णिदेव के हृद्य में महान पीड़ा थी। मधुरा का करा-करा उन्हें कृष्ण की बाल केलि की याद दिलाता। श्राज यवनों के जहाँ ग्रापान हैं, वहाँ कल मृतियों के प्रसाधन-ग्रह थे। कब होगा वह दिन जब ये यवन इस पवित्र भूमि मे चले जाएँगे। कब निकुंब-वन चन्द्रप्रमा में नहा उठेगा ऋौर रास-मंडप में खड़े हो गोपी-गोप मधुरवंशी के साथ कृष्ण की रामलीला का ऋभिनय करेंगे । कब ऋहीर युवतियाँ ऋौर कन्याएँ स्वच्छन्द्र घम सकेंगी ? कब मधर-करठी ग्राप्सराएँ वीसा की मुर्च्छना पर 'गाथाएँ' गाएँगी ? उन्हें याद हुआ, अभी कल तक 'हाल' की गाथाएँ आभीर-कन्याएँ राज-मार्गी पर गाती चली जाती थीं। आभीर युवतियों का ग्रामीण सौन्दर्य, उनका हास विलास, उनके हँसी-चोचले, हाल की गाथा श्रों का संसार ही नया था। उसने प्रत्येक श्रामीर सवा को 'कुष्ण' श्रौर पत्येक श्राभीर युवती को 'राधा' बना दिया था। जन-पथ राधा-माधव-केलि-गीतों से मुखरित थे। पता नहीं कवि कहाँ गया ? हो सकता है, ग्रन्य कितने ही कवियों की भाँति वह भी गवन-युद्ध में मारा गया हो । परन्तु उसके गीत श्राज भी जीते हैं। एक दिन उसने सोचा था. यह वासुदेव-धर्म सार्वभौमिक धर्म हो जायगा। शिव महाकाल के उपासक मालव भी वृष्णियों के इस वासदेव धर्म से प्रभावित हो रहे हैं। परन्त परतंत्र वृष्णि जाति श्रपने देवता को सारे भारत के सिर पर कैसे लाद सकेगी! डोल-उत्सव में खड़े वृष्णिदेव यही सोच रहे थे।

जनता की अपार भीड़ उमड़ी चली आ रही थी। वृष्णिदेव

को सब पहचानते हैं। अभिवादन के बाद लोग उनका मार्ग छोड़ देते।

श्राज मथुरा पर यवनों का राज्य है, परन्तु सचा सम्राट् तो वृष्णिदेव ही है। सोचकर वृष्णिदेव के होठों पर हँसी श्रा गई। सहसा त्यों का शब्द हुन्ना श्रोर एक यवन वाहिनी श्रा पहुँची। सिर पर लोहे का शिरस्त्राण, जो चैत की चढ़ती हुईं धूप में फलमला रहा था मुख पर दर्प श्रोर नेत्रों में श्रीममान। जनता कोलाहल श्रोर खेल-कूद में लगी रही। मंदिर के प्रांगण से एक श्राकाश-चुम्त्री स्वर्णरथ निकल रहा था। उसके कलश साँफ के सूर्य के प्रकाश को श्राधिक तीन बना रहे थे। उस पर वासुदेव का हीरे का भावमय विग्रह था। सहसों श्राभीर युवक उस रथ को खेंच रहे थे। देव-देव-वासुदेव की जय से श्राकाश गूँज उठा। एक बार फिर देवों के देव वासुदेव का गठड़ च्वा पर श्रीकिक हश्य देख रहे थे। जनता के उत्साह ने जैसे उन्हें पराजित कर दिया है।

'मित्र, यह कौन देवता हैं ?' एक ने दूसरे से यावनी भाषा में पूछा। 'हरिकुलस'।

'हमारा यूनानियों का देवता हरिकुलीस ?'

'हाँ, यह भी इसे हरि-कुल कहते हैं। वासुदेव भी कहते हैं। परन्तु हमारे यहाँ न ऐसे सुन्दर मन्दिर हैं, न ऐसी मूर्तियाँ।'

यवनों में कानाफूसी हुई। फिर नेता ने कहा—यह हमारे ही देव 'हरकुलीस' हैं। इन्हें सम्मान दो।

'हरिकुलीस ! हरिकुलीस ! जुपीटर का पुत्र हरिकुलीस !' यवन चिल्लाए परन्त जनता के भयानक कोलाहल में यह जय-नाद डूब गया।

मूर्ति राज-मार्ग तक पहुँच गई थी। रथ के शिखर पर पड़ती हुई सूर्य की आ्रामा युँधली हो चुकी थी। नगर-बीथियों में उक्काएँ

जल उठीं श्रौर विशालकाय उल्काधारियों के बीच में राज-पथ से श्रागे बढ़ती हुई, जन-समुद्र को चीरती वासुदेव की प्रतिमा यवन-विजय पर धीरे-धीरे मुस्कराती रही। शंखों, घड़ियालों श्रौर मृदंगों के गंभीर घोष ने जनता का कोलाहल दबा दिया। प्रधान राज-मंदिर के सिंहद्वार प्र पहुँच कर मूर्ति की श्रारती उतारी गई। मथुरा के विशाल राज-प्रासादों श्रौर यवनाधिपतियों के गृह-वातायनों में घूमती, मँडराती चन्दन-सुवासित श्रगर-धूम की शिखाएँ श्राकाशचुम्बी श्राष्टालिकाशों पर प्रदोष के मेघों की माँति तिरने लगीं।



मधुवन पहुँचते-पहुँचते श्राधी रात हो गई। तय हुश्रा, सुबह तक बाहर के एक मंदिर में ठहरा जाय। तड़ के, जैसा हो, देखें। मार्ग में समाचार मिल गया था कि कर्कोटक के युद्ध में यवनों की भीषण पराजय हुई। परन्तु कृष्णदेव जानते थे कि दिमित्र साहसी है। वह कान्यकुब्ज के भार्ग से श्रागे बढ़ सकता है। उज्जयिनिका उसका केन्द्र है। उस केन्द्र से वह सौबीर श्रोर सौराष्ट्र तक बढ़ सकेगा। हिमालय की तलैटी में चलते-बढ़ते साकत पहुँचा जा सकता है। इस प्रकार सारा मध्यप्रदेश यवनों से श्रातंकित था। मौर्यों का खड्ग कुंठित हो गया था। देश किसी नई शक्ति के जन्म के लिए तैयार था।

मंदिर में एक यवन-भिन्तु रह रहा था। उसे इघर आये हुए कई वर्ष हो गये थे, ऐसा जान पड़ता था। वह शौरसेनी मली-माँति बोल लेता था। कृष्णदेव से उसकी बातचीत हुई। उसने कहा, मौर्यों का राजदूत मैगस्थनीज़ उसके पितामह का मित्र था। उनके देश में भारत के प्रति उत्साह और जिज्ञासा का भाव चला आता था। उससे उत्साहित होकर वह इघर चला आया। दिमित्र के मथुरा-आक्रमण से पहले वह इघर था। राजकेन्द्र से दूर यवन-साधु का किसको पता? यहाँ उसकी आजीविका के साधन थे मूर्तिकला और चित्रकला। इनका उसे अञ्छा अभ्यास था। इसके प्रमाण मन्दिर के प्रांगण में कटे-छुटे अनेक शिला-प्रस्तर थे। मौर्यकाल में ही मथुरा की कला पर यूनानिनों

का प्रभाव पड़ रहा था। बौद्धों के अनेक सुन्दर मंदिर मथुरा में थे श्रौर उनकी बुद्ध-प्रतिमाश्रों के छल्लीदार घुँघराले बाल श्रौर प्रीक सुख-मुद्रा इस प्रभाव के प्रमाण थे। नये हिन्दू-मन्दिर भी इस प्रभाव से श्रळूते नहीं थे। इन कलाश्रों को सीखने के लिए कितने ही भारतीय युवक उसके शिष्य बन गये थे। उसके साधुवेष श्रौर भारतीय श्राचार-विचार ने जनता के हृदय में उसका स्थान बना दिया था।

यवन साधु ने कहा—"च्चित्रप पडरोस की भीज मधुवनी घेरे हैं। अभी इस स्थान पर सेना नहीं पहुँच सकी हैं।" उसके देशवासी पवित्रं भारत-भूमि पर जो अत्याचार कर रहे हैं, उससे वह स्वयं लांछित जान पड़ता था।

कृष्णदेव ने कहा-इसमें लिजित होने की कोई वात नहीं।

यवन साधु ने कहा—लिजत होने की बात है। हमारे देश में प्रत्येक नागरिक को मत देने का ऋधिकार है। जनता का शासन है। किसी भी देश पर ऋत्याचार कर वह देश ऋपमानित होता है। प्रत्येक जन इसके लिए उत्तरदायी है। हममें से जो भारत के सम्बन्ध में जानता है, वह उसका ऋणी है।

'हमारे पिता कहा करते थे कि यवन-पंडित मैगस्थनीज़ कई महीने मधुरा रहे। मौर्यों का तब प्रारम्भ शौर्य था। तब वहाँ ब्राह्मणों के धर्म की पताका उड रही थी।'

'हाँ, परन्तु सम्राट् ऋशोक ने बौद्ध-धर्म को राजधर्म बना कर ब्राह्मण-धर्म को दबा लिया। मथुरा बौद्ध-मंदिरों से भरा हुन्ना था। इधर कुल वर्षों से हिन्दू-मन्दिर बन रहे हैं जिनमें मालवों के कृष्ण .की मूर्ति स्थापित की जाती है। राज-धर्म बौद्ध-धर्म है, परन्तु ऋब धर्मामात्य के हाथ निर्वल हैं। ऋंत:-विरोध और सैनिक-शैथिल्य के कारण मगध निर्जीव है। श्रद्धा से नत होकर यवन साधु ने कहा—परन्तु भारत की संस्कृति स्रभी निर्जीव नहीं हुई है। हम यवनों को स्रभी बहुत सीखना है।

सवेरा होते ही मधुवन को यवन सैनिकों ने घेर लिया। नागरिकों के लिए उस घेरे को तोड़ कर बाहर जाने का कोई भी उपाय नहीं था। चमकते हुए फौलाद के शिरस्त्राण पहरे हुए कुंचित दाढ़ी वाले यवन सैनिक मधुवनियों को कंस के कालदूत लगते थे। लोग श्राश्चर्य से परस्पर देखते श्रीर किंकर्तव्यविमूढ बने खड़े रहते। दोपहर होते-होते यवन सैनिकों श्रीर मधुवनियों के संघर्ष का कारण भी उपस्थित हो गया। श्राभीरों की सुन्दर चिबुक वाली, बड़े-बड़े नेत्र वाली स्वतंत्र नारियाँ यवन सैनिकों की श्राँख से कब तक श्रीफल रह सकतीं! किसी मनचले तक्ण यवन सैनिक ने किसी निडर श्राभीर तक्णी को छेड़ दिया। च्या में सारे मधुवन में बिजली ढीड़ गई।

कृष्णदेव इस बदली हुई परिस्थिति से चिंतित हो गए। क्या होगा भगवन्! इन हुणों से मधुवन की रचा का क्या उपाय है ? उन्होंने देखा, मधुवन के नर-नारी चारों ख्रोर से उमड़ ह्या रहे हैं ख्रौर्यवनों के घेरे से बाहर निकल जाने का प्रयास कर रहे हैं। कदाचित् वे सामूहिक रूप से मधुवन को छोड़ कर बाहर चला जाना चहते हैं। कुछ देर में मधुवन स्ना हो जायेगा। परन्तु उधर यवनों के सैनिक हट़ भित्ति बनाऐ उन्हें घेरे खड़े हैं। च्नाप पडरोस के यवन सैनिक बर्बरता के लिए प्रसिद्ध हैं।

मधुवनियों के नेता ने ललकार कर कहा—हमें जाने दो। हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते।

मद से ऋाँखें लाल किए एक तरुग सैनिक ने उत्तर दिया—तुम जा सकते हो, तुम्हारी यह चंचल स्त्रियाँ हम यवन सिपाही परस्पर बाँट लेंगे। उस नेता ने कहा--तरुण, तुम मधुवन के श्राभीरों को नहीं जानते। वे प्राण देकर भी नारी की मर्यादा की रच्चा करते हैं।

यात पूरी तरह न समक्त कर तरुण यवन सैनिक ने ठट्टा लगाया। पीठ पर लटके पात्र को ऋागे लाकर उसने दो-एक घूँट- पिये ऋौर कोई ऋश्लील गाना गाने लगा।

कृष्ण्देव ने बड़ा प्रयंत्न किया कि वह मीनर मधुविनयों तक पहुँच जायँ। परन्तु यह असम्भव था। दोपहर दलते-दलते मधुविनयों श्रौर यवन सैनिकों में तुमुल-युद्ध श्रारम्भ हो गया। लोग ईंट-परथर की वर्षा करते श्रौर यवन-सेना के प्रहार के समय घरों में जा छिपते। कुछ श्रामीर तीर श्रच्छा चलाते थे। श्रव वह चेत्र में श्राये। थोड़ी ही देर में यवन सेनानी को पता चल गया कि मधुविनयों को परास्त करना श्रौर उनका बल तोड़ना इतना सरल नहीं है। संध्या हो चली थी। मधुबन के घर-घर में श्रामीर माताएँ श्रौर कन्याएँ हुिष्ण्यों श्रौर श्रामीरों के कुलदेव वासुदेव के विग्रह के सम्मुख खड़े हो, धूपदीप से श्रारती उतारती हुई, वन्दना के गीत गा रही थीं। शंख, मुरज, मृदंग श्रौर घड़ियालों की मेघ-गंभीर-निर्घोष ध्विन प्रार्थना की माँति मधुवन के घर-घर से ऊपर उठ श्रनन्त श्राकाश की श्रोर बढ़ रही थी। सारा गाँव श्राकरिमक श्रापत्ति से विचलित हो उठा था श्रौर वासुदेव की शरण में श्रपनी श्रद्धांजलियाँ उपस्थित कर श्रपने हृदय को हलका कर रहा था। कुष्ण्यदेव श्रौर उनके साथियों का मस्तक श्रद्धा से नत हो गया।

परन्तु तभी एक श्रोर से श्रिम की प्रचएड ज्वालाएँ उठने लगीं। यवन-सेना-नायक की श्राज्ञा थी कि मधुवन के विद्रोहियों को घेर कर श्रिम देवता के सुपुर्द कर दिया जाय। पेय से मस्त, भयंकर दाढ़ी वाले पडरौस के काल-द्त प्रलय का ताएडव-श्रुहहास कर रहे थे।

धीरे-धीरे मधुवन के चारों त्रोर से दावाग्रि प्रज्वलित होकर गाँव की त्रोर बढ़ने लगी। इस भीषण कालरात्रि में कमर में चौड़े खड्ग लटकाये, मिंदरा से आँखें रतनारी किये यवन सैनिक नरिपशाच जान पड़ते थे। उन्हें पता था, मधुबन का नर-समूह अवश्य एक बार बाहर निकल कर जूकने की चेष्टा करेगा। तब उनका खड्ग रक्त से स्नान कर प्रसन्न होगा। वे जोर-जोर से शब्द करते और अपनी यावनी भाषा में चिल्ला-चिल्ला अपालों के गीत गाते। मधुबन के ऊपर का आकाश आग की लपटों. धम्न-शिखाओं और भयंकर दर्गीध से भर गया।

कृष्णदेव से रहा नहीं गया । उसने कहा—नागराज, देखो, मधुवन जला जा रहा है। कृष्ण का केलिकुंज, वासुदेव की लीला-भूमि, वृष्णियों का गर्व मधुवन प्रातःकाल तक जल कर चार हो जायेगा। मथुरा यह समाचार इसी समय पहुँचना चाहिए। शौरसेन प्रदेश को एक बार फिर रक्त की ऋाहुति देनी पड़ेगी।

नागराज इतना भावुक नहीं था । उसने कहा—मथुरा से सहायता मिलना कठिन है । सहायता मिलते-मिलते सुबह हो जायेगी । तब तक मधुवन चार हो जायेगा ।

'तब क्या हो ?'

'क्या यवन च्त्रप से बात-चीत नहीं की जा सकती ?'

हताश स्वर से कृष्णदेव ने कहा—त्त्रप मद्यपान किये किसी कुंज में पड़ा होगा। उसे ऐसा सुन्दर श्रवसर कब मिलेगा। कृष्णदेव को धिक्कार है कि उसकी श्राँखों के सामने मधुवन का सतीत्व उजड़ जाये, नारिकेल के कुज़ ज्ञार हो जायें, वेतसबन में श्राग धधक उठे श्रौर वह यह दश्य देखने के लिए जीता रहा। मैं कहता हूँ, नागराज, लो हाथ में शस्त्र श्रौर एक बार इन यूनानियों के शिरस्त्राखों से लोहा बजा दो। वृष्णि मरना भी जानता है, यह दिखा दो। वासुदेव के उपासक नृत्य गीत श्रौर कला की ही पूजा नहीं करते, वे महारीद्र का प्रलयंकर तांडव नृत्य भी जानते हैं। वासुदेव भगवान ने कुरु के रण केत्र में परतंप से कहा था— क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थं नैतन्त्वय्युपपर्धंते । सुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥

ग्राज वही मन्त्र हमें ललकार रहा है।

क्रोध से उसकी आँखें जल उठीं। पूर्व के कुंजों की आग की लपटें गाँव को छूने लगी थीं।

गाँव के एक कोने से तीरों की बौछारें आने लगीं और च्रत्रप के सैनिक उनकी मार सहकर विचलित होने लगे। रात्रि के अन्धकार में लपटों के लाल प्रकाश में खड़खड़ाकर गिरते हुए यवन सैनिकों की चीत्कार और करुण पुकार हृद्य को दहलाने लगी। एक तीर सेनापित पड़रीस के शिरस्त्राण पर भी लगा और वह उसके कोंके से गिरते गिरते बच गया। उसने आजा दी, मधुवन पर सशस्त्र आक्रमण हो। स्त्री-पुरुष, बच्चा-बूढ़ा जो मिले उसे मृत्यु के घाट उतार दिया जाय। सैनिकों ने अग्नि के घेरे में धीरे-धीरे बढ़ते हुए भयंकर घोष के साथ मधुवनियों पर आक्रमण कर दिया। मधुवनियों के तीर उस आक्रमण की गित को रोकने में असफल रहे।

कृष्णादेव श्रपने साथियों के बीच में खड़े यह हश्य देखते रहे। यवनों के श्राततायी खड्गों से मधुवनियों का बचना श्रसम्भव है यह जानते थे। परन्तु शांत रहना भी कठिन था। उन्होंने धीरे-धीरे मधुवन की श्रोर वढ़ना प्रारम्भ किया। गुल्मलताश्रों में छिपते हुए, श्रिम की लपटों को बचाते हुए, घीरे-धीरे वे श्रागे बढ़ रहे थे। यवनों का मयंकर प्रहार श्रौर मधुवन के श्राहत नर-नारियों का कह्णा स्वर जैसे उनका हृदय मंथन कर रहा था।



नदी से पानी की भारी लिए इन्दु लौटी। बसंत प्रभात का पवन उसकी ऋाजानुप्रलम्बित केशराशि को दुलरा रहा था—उसकी लटें मलय के छंदों की चाल पर नाच रही थीं। उसका बच्च धानी रंग के उत्तरीय के नीचे, कंचुक से कसे हुए वर्तुलाकार ऋावनों में ऊपर उमर ऋाया था, ऋौर श्रम की कुछ बूँदें उसके गोरे मस्तक पर प्रातःकालीन म्लान नच्नशों की माँति भलकने लगी थीं।

उस तक्ण युक्क ने उसके जीवन में नये प्रश्न उठा दिये थे। उसका सुन्दर मुख, उसका इदयग्राही सौजन्य, उसका वंशीवादन ! रह-रहकर एक निरर्थंक टीस से उसका हृदय विकल हो जाता, रह-रह कर एक अज्ञात, अस्फुट वेदना के प्रताइन से वह कॉप उठती। आचार्य ने उस दिन किस मृदुलता से पूछा था—यह युक्क तुम्हें कैसा लगा, इन्दु ? और कितनी लज्जा से वह केवल कह सकी थी—सौम्य! यह मालव लड़की मालव कुमारियाँ की तरह स्वतंत्र और उच्छृङ्खल तो नहीं है। तक्ष्ण कुमार की बात सोचती है तो लज्जा उसकी कल्पना के चरण पकड़ कर उसे आगे बढ़ने नहीं देती। वह तक्षण इस मालविका को बहुत प्यारा लगता है।

इस बीच में रत्नांबर श्रीर दिवाकर से उसका सम्पर्क बढ़ गया है, परन्तु वह केवल इसलिए कि उसके भीतर-भीतर एक नवीन मधुर भाव जाग गया है। एक नवीन उल्लास उसके मन को चमत्कृत करने लगा है। जैसे उस तहणा अभ्यागत के वंशीरव ने उसके कल्पना नेत्रों के श्रागे कुञ्ज-भवनों से भरा श्रौर श्रशोक के नये खिले स्तवकों की गंध से महका-महका एक नवीन परीदेश खोल दिया हो । वह सोचती, पिता उस तरुण राज-पुरुष ऋमिमित्र की बात बार-बार क्यों कहते हैं: क्यों वह उस युवक पर मुग्ध हैं ? किस राज-परिवर्तन की श्राकां हा है उन्हें श्रीर यह कैसा राजचक है जिसके वे सूत्रधार बने हए हैं ? इधर कई दिनों से गानर्द में विशेष चहल-पहल थी। कई राज-पुरुष त्राचार्य के पास त्रा चुके थे। इन्दु इतना तो जानती थी कि वे महाभाष्य के सूत्र सनने नहीं आये होंगे। जिन भाष्य सूत्रों को घोटता-घोटता बेचारा बंध दिवाकर दिन-दिन दुबला हुन्ना जा रहा हैं. उसमें इतना रस नहीं हो सकता कि दूर मगध से पाटलिपुत्र श्रौर कसमप्र के राज-नागरिक उन्हें सुनने श्रीर उन पर लम्बे-लम्बे तर्क-वितर्क करने के लिए गानदें आयें। वह जानती थी कि पिता पतंजलि इधर कई दिनों से मौन हैं, पता नहीं किस मर्मान्तक पीड़ा ने उनका जीवन-स्रोत इतना रुच्च कर दिया है कि स्वयं उनकी लाइली वह भी उनके स्नेह को जगा नहीं पाती।

वह क्या जानती थी त्राचार्य पतंजिल के महाभाष्य के सूत्र दिवाकर जैसे मेधावी युवा के लिए नहीं हैं। जो 'सूत्र' देश की विखरी हुई जातियों के ताने-बाने को ब्राह्मणों के गरुड्ध्वज के नीचे एक शक्ति, एक जातीयता के रूप में एकत्रित कर रहे थे, उन्हें त्रास्वीकार नहीं किया जा सकता था। महाभाष्यकार पतंजिल राष्ट्र के सूत्रधार के रूप में देश के सामने त्रा रहे थे। पुष्यिमत्र और त्राग्निमत्र को लेकर वे एक विशाल राष्ट्रयंग्न का त्रायोजन कर रहे थे। परन्तु इस बात को इन्दु कैसे जानती ? वह दिनों, महीनों त्रात्रभ से दूर रहते। महाभाष्य के सूत्र लिए वे पिडतों की सभा में जाते और उनसे त्रादर सत्कार पाते। परन्तु राज-पुरुषों की सभा में उनका मान इन सूत्रों के कारण

नहीं हो सकता था। यहाँ वे एक नये रूप में सामने आते। बौद्धों के अनाचार और मौयों के धर्मामात्य ने राष्ट्र की सैनिक भित्ति ही समाप्त कर दी थी । मौर्य-सेना चन्द्रगुप्त के बाद किसी बड़े युद्ध त्तेत्र में नहीं ग्राई थी, वह ग्रकर्मएय श्रौर उच्छुङ्खल हो रही थी। उसके भीतर विश्वास का बल दुर्वल हो गया था। जनता के प्रजातंत्र राज्य पहले ही नष्ट हो चुके थे। पश्चिम में मद्र जैसे एक दो प्रजातंत्र राष्ट्र नाममात्र को प्रजातंत्र अवश्य चले आते थे, परन्तु सम्राट् चन्द्रगुप्त की विजयों ने देश को निरंकुश सत्ता की कीड़ाभूमि बना दिया था। जिस वैशाली प्रजातंत्र राष्ट्र की शासन-पद्धति के ऋनुकरण में भगवान बौद्ध ने ग्रपना धर्मचक चलाया था, वह वैशाली राष्ट्रतंत्र थोड़े दिन बाद श्रजातशत्र ने नष्ट कर दिया। केवल दिन्त ए के मालव श्रौर मौर्य-राज की पश्चिमी सीमा के मद्र, वृष्णि श्रौर श्राभीर ही जनसत्ता की भावनात्रों को जीवित रख रहे थे। परन्तु गार्नद के पतंजिल ने देखा. मालव के प्रजातंत्र का स्वप्न कल्पनामात्र रहेगा। बौद्ध मौर्य साम्राज्य के बाद राजचेत्र में इतना वडा शून्य उपस्थित हो सकता था कि चक्रवर्ती की प्रतिष्ठा के बिना वह श्रपूर्ण रहता। पश्चिम में दिमित्र के यवन सैनिक मौर्य साम्राज्य पर बराबर प्रहार कर रहे थे श्रौर पूर्व में मेघवाइन कर्लिंगाधिपति सम्राट् खारवेल जैन-धर्म की पताका आकाश ं में उड़ा रहा था। ऐसी विषम परिस्थिति में मगध के दुर्बंल सम्राट शत-धन्वा श्रौर उसके निर्वीर्य पुत्र ब्रह्मथ के स्थान पर गीता-धर्म की जय-दुन्दुभी भी बजाने का समय आ गया था। पृष्यमित्र से आचार्य की वालमैत्री थी। सेनापति पुष्यमित्र का नाम यवन दिमित्र और कलिंगपति खारवेल को मगध सिंहासन की ब्रोर से विरक्त कर देने के लिए काफ़ी थी। परन्तु मौर्यों की दुर्वेल राजलच्मी ब्राह्मण चाणक्य की बाट जोह रही थी। पतंजिल ने चाण्क्य का स्थान ग्रहण कर लिया ऋौर पृष्यमित्र ने गरुड्ध्वज की स्थापना का संकल्प किया। वह

दिन आर्योवर्त के इतिहास में श्रमर होगा जब गरुड़ध्वज धर्मचक का स्थान लेगा और ब्राह्मणों के मस्तिष्क और च्रियों के वीरदर्प से प्रचालित भारत-राष्ट्र की सेना-वाहिनी जय के चरण रखती हुई आकाश को गुंजायमान करेगी।

परन्तु इस चित्र में इन्दु कहाँ थी—ग्राचार्य पतंजिल की पोष्या सरल मालिविका इन्दु पिता के इस राजनैतिक ग्रिभमान की बात क्या जाने ? वह यह सब समफ नहीं पाती । उठता हुग्रा वय है उसका, जब तक्याई के प्रभात में प्रेम की मलय ने पहली बार हलका सा स्पंदन उठाया है, जब ग्रिग्निमत्र का स्नेह सौजन्य-उसका कला-प्रेम उसकी ग्रंतरात्मा को छू गया है।

श्राश्रम में जब वह पहुँची पिता उसी तरह पालयी मारे मौन ताल पत्रों पर सुई जैसी बारीक लेखनी से कुछ लिख रहे थे। कई बार उसने हन श्रद्धारों को पढ़ने का प्रयत्न किया है, परन्तु ये देववायी के श्रद्धार नहीं हैं, ये किस प्रकार के श्रद्धार हैं, वह नहीं जानती। एक बार पिता से पूछने पर उन्होंने 'पिशाची' भाषा के श्रद्धार बताया था, तब उसे सहसा हँसी श्रा गई थी। इन श्रद्धारों में न जाने मंत्र कीलित थे या क्या, राजपुरुष इन्हें पढ़कर स्तब्ध रह जाते। उसने भारी एक श्रोर रख दी। बाहर चली श्राई। पास के वेतस-कुछ में दिवाकर श्रष्टाध्यायी का कोई सूत्र घोट रहा था। पिद्धायों के प्रातः-कलरव में उसका कठोर स्वर हास्यास्पद हो उठता था।

धीरे-धीरे चलकर वह कुख में पहुँची।

दिवाकर पाठ में ध्यानमग्न था। उसने देखा नहीं। हाँ, स्नान कर उधर से जाते हुए रत्नांबर ने हलका ठहाका लगाया।

'बन्धु दिवाकर !'

बह भी निकुक्त में चला त्राया । शिलापीठ पर बैठते हुए

बोला—जा, पाणिनी का श्राद्ध मत कर। नहा। इन्दु बहन, इस दिवाकर को यहाँ बैठे-बैठे पाण्डुरोग हो जायगा।

वह हँस पड़ा।

दिवाकर चेतन हो गया। उसने हँसने का उपक्रम किया।

रत्नाम्बर ने कहा---- ऋाचार्य का पट्टशिष्य है। वह उधर बैठे भोजपत्र काले कर रहे हैं, यहाँ यह पाणिनी, पाणिनी, पाणिनी।

इन्दु को बुरा लगा। 'तुम पिताजी की हँसी न उड़ास्रो, रतन।' वह ईपत् क्रोध से बोली—'मैं कह दूँगी।'

रत्नाम्बर ने कोध किया । 'क्या ?'

'कि पिता भूजपत्र काले करते हैं।'

'सो तो है ही।' संभल कर वह बोला, 'यह भी कोई गाली है।' 'तुम क्या कहते थे ?'

'इन्दु', वह बोला, 'यहाँ श्राश्रम में राजपुरुष बहुधा श्राते हैं श्रीर श्राचार्य भूर्जपत्र पर क्या गोल-गोल लिखते रहते हैं ?'

'मैं कुछ नहीं जानती '—इन्दु बोली—'तुम पिता से क्यों नहीं पूँछते ?'

रत्नाम्बर चुप रहा।

्र कुछ देर बाद वह बोला—तुम्हें उस तरुण की याद है, इन्दु, जो उस दिन बाँसुरी बजा गया है।

'हाँ !'

'वह कौन था ?'

'कौन था'—जैसे कुएँ के भीतर की प्रतिष्वित हो, इन्दु ने पूछा। 'मौर्य राजपुत्र ब्रह्मथ श्रौर सेनापित पुष्यिमत्र के पुत्र श्रिगिनित्र इधर श्रापे हुए हैं। कर्कोटक में यवनों श्रौर मौर्य सेना में भीषण युद्ध हुश्रा है, यवनों की पराजय हुई है, परन्तु श्रिगिनित्र श्राहत हुए हैं। इन्द्र के हृदय में टीस उठने लगी।

रत्नाम्बर किंचित मुस्कराया। इन्दु के मुख पर पीड़ा की छाया स्पष्ट थी। 'मुक्ते इस युद्ध की बात का कोई पता नहीं'—वह बोली—'हाँ, इस युद्ध का पिता के भूर्जपत्र से क्या सम्बन्ध है ?'

'वह नहीं बताऊँगा'। रत्नाम्बर मुस्कराया—'चाण्क्य श्रौर पाणिनि में क्या सम्बन्ध है, तुम बता सकते हो ?' उसने दिवाकर की श्रोर देखा।

दिवाकर को रत्नाम्बर की उलमी बातों में रस नहीं मिलता था। उसने इँसकर कहा—मान लो मैं पाणिनी हूँ, तुम चाणक्य हो। फिर समभो, ऋंतर क्या है ?

रत्नाम्बर ने इन्द्र को उलभी देख ऋहहास किया।

तभी कुटी के बाहर ऋाचार्य का स्वर सुन पड़ा। वह इन्दु को पुकार रहे थे। 'श्राई!' कहती हुई इन्दु कुञ्जन्मवन से निकल कर पास ऋाई।

'रत्नाम्बर कहाँ है ?'

'पढ़ता है '

'दिवाकर ?'

'बह भी।'.

'तेरा मन तो नहीं ऊवता ?' उसके खुले हुए श्यामल केश-कलापों को दुलराते हुए श्राचार्थ ने कहा। 'इधर मैं लिखने में लगा हूँ।'

'नहीं, पिता ! यहाँ बड़ा ऋच्छा है।' वह नम्रता से बोली। 'परन्तु तू ऋब प्रातः ऋपनी वीखा क्यों नहीं बजाती, क्यों बेटी !' वह 'क्यों' का क्या उत्तर दे।

पतंत्रिक कुछ इत्स ध्यानमग्न हो गये। उन्होंने कहा—इस देश में अव्यवस्था का राज है, बेटी! अब पाणिनी का युग नहीं रहा। बौदों ने देववाणी का स्थान पाली को दे दिया है। देववाणी और उसका साहित्य त्राज लांछित है। जब तक देववाणी राजसिंहासन पर नहीं बैठती, तब तक न पाणिनी उसे जीवित रख सकता है, न महा-भाष्यकार। त्रातः पहले देववाणी की प्रतिष्ठा करनी होगी।

हँस कर वे फिर बोले—देख, तेरे पिता को कितना काम करना पड़ता है! इन्दु उनकी गोद में छिपती हुई स्नेह की हँसी हँस दी।

पतंजिल ने पुकारा—रतन, दिवाकर ! कहाँ हो तुम ? चलो पाठ का समय हो गया। वेदपाटी ले आस्रो !



दिन त्राते हैं त्रीर चले जाते हैं। समय के प्रवाह को रोक रखने की शक्ति किसमें है ! मनुष्य अपना संवत् लिए बैठा रहता है। समय उसे पीछे छोड़ जाता है। काल के महास्रोत से त्रानन्द त्रीर प्रेम के कुछ चण पकड़ रखना कितना कठिन है!

श्रीनिमित्र इस सत्य को जानता है। कर्काटक के युद्ध में यवनों की भीषण पराजय हुई। वह श्राहत हुश्रा। महीनों उसे रोग-शय्या पर पड़ा रहना पड़ा। वह उतना श्रशक्त हो गया था कि राजवैद्य त्रिशर ने उसे हिलने-डुलने को भी मना कर दिया था। परन्तु वह रोग-शय्या उसे प्रिय थी। जब उसने श्रांखें खोलीं, इरावती उसके पास थी। इरावती की श्रथक सेवा-सुशुषा का ही यह परिणाम है कि वह श्राज इतना स्वस्थ हो सका है। इस बीच में कितनी बड़ी उथल-पुथल हो गई, यह श्राज भी उसकी चिंतना का विषय है। शतधन्वा की मृत्यु हो गई श्रौर वृहस्पतिमित्र श्रव मगध का सम्राट् है। कितना बड़ा परिवर्तन! जो राजपुत्र कर्कोटक के युद्धचेत्र को दूर से खड़ा हुश्रा देखता रहा, राजमुकुट उसके सिर पर है श्रौर बेचारा श्रागनिमत्र श्राज भी कुछ नहीं है। उसका मन भीषण धिक्कारों से भर गया।

उस दिन की घटना उसे अञ्च्छी तरह याद है। उसे वह भूल भी नहीं सकता। वह धीरे-धीरे स्वस्थ हो रहा था। वसन्त की दोपहरी थी। एक श्रलस भाव से वह भीतर-भीतर डूबा जा रहा था। तभी इरा श्राई।

'इरा ! तुम्हें महाकाल के मंदिर के पूजा-पाठ से छुट्टी मिल जाती है न ?'

'में क्या कीतदासी हूँ ? मैं तो कला की उपासिका हूँ'—वह बोली । 'क्या तुम समक्ते हो मैं बंदी हूँ ?'

'वह मुस्कराई।'

'मैं न जाने कब तक स्वस्थ हूँगा !' वह हताश स्वर में बोला । 'जीवन हारा-हारा जान पड़ता है ।'

'तुम गानर्द क्यों नहीं चले जाते ? वहाँ ऋाचार्य हैं। वहाँ नदी का तट है। एकांत है। वहाँ तुम शीव ही स्वस्थ हो जाऋोगे।'

'वहाँ तुम तो नहीं होगी।' मुख पर मंद मुस्कान खेल गई।

इरा बोली—ग्राग्न, मैं क्या तुम्हारी कोई हूँ ? तुम मुक्ते लेकर खेल करते हो, यह क्या मैं नहीं जानती ! मैं क्या यह नहीं जानती, नारी पुरुष का खिलौना है ? च्या भर तुमने उनसे खेला श्रीर उसे तोड़ दिया। श्राज नारी के पास न गार्गी का ज्ञान है, न सीता की श्रद्धा। श्राज तो वह पुरुष की मोग्या मात्र है।

'तुम ग़लत नहीं कहतीं'—श्रग्निमित्र ने ध्यान से उसकी श्रोर देखकर कहा—'परन्तु यह तुम्हारा श्रग्निमित्र तुमसे दूर नहीं जा सकता। तुम्हारे श्रांचल की छाया में ही उसे शांति मिलती है, यह तमने भुला दिया, इरा!'

'इरा इँस पड़ी।'

'तुम पुरुषों के कथन कितने श्रस्वामाविक होते हैं !' उसने मंद हास्य से कहा—'तुम नारी को घोखा नहीं दे सकते | जानते हो. श्राज कुमार वृहस्पतिमित्र ने क्या कहा था !' श्वास रोक कर उसने सुनने की चेष्टा की। उसकी धमनियों में रक्त दौड़ने लगा।

'उसने कहा, इरावती मैं तुम्हें कुसुमपुर की सम्राज्ञी बनाऊँगा। कुसुमपुर का मुकुट तुम्हारे चरणों में लोटेगा।'

उसने श्रद्धहास किया जैसे चाँदी का शंख बज उठा हो।

श्चिमित्र की शिराश्चों में ईक्यों की श्चाग जलने लगी। कुमार का इतना साहस है। वह जानता था, वृहस्पतिमित्र इस इरा पर मुग्ध है, परन्तु इस तरह की वात, यहाँ तक वह बढ़ सकता है, इसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। उसके भीतर-भीतर - हँसी उसे गुदगुदाने लगी। उसने कहा—ठीक है, नारी की सार्थकता यही है, इरा! कर्काटक के युद्ध में जिसने कुमार की वीरता देखी है, वह भावी मौर्य शासक के शौर्य से भी परिचित हो गया है। श्रव मौर्यों का शौर्य श्रंत:-पर तक ही सीमित रह गया है।

वह मुस्कराया।

'तुमने उससे क्या कहा !'

'मैंने कहा, कुसुमपुर की साम्राजी के पद पर इरा शोभा नहीं देगी। उसके लिए कोई और दूँदिए। अपने मित्र की सलाह लीजिए।'

श्रग्निमित्र मंद मुस्कराता रहा।

कुछ देर बाद गंभीर हो उसने कहा—तुम इरा, जानती नहीं। मौर्यं साम्राज्य के नीचे-नीचे एक भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट उबल रहा है। न जाने कब यह विशाल साम्राज्य पीपल के पत्ते की तरह डुलने लगे। मौर्यं की खड्ग कुंठित हो गई है। धर्मचक के आगे राजदंड मुक गया है। किलंगपित व्यारवेल के गुप्तचर कुसुमपुरी के पण्य-मवनों और द्यूतप्रहों में द्यस गये हैं। इधर ककोंटक युद्ध के बाद दिमित्र चुप नहीं बैठेगा। मथुरा तक यवन पहुँच गए हैं। उन्होंने मधुवन को भरम कर दिया है। कृष्णदेव से यह सूचना मुफे मिली है। श्रीष्ट्र ही यवन साकेत पर त्राक्रमण करेंगे। फिर पड्यंत्रों, विलास त्रौर मिदरा की नगरी कुसुमपुरी कब तक स्वतंत्र रहेगी! बौद्ध विहारों का यह देशव्यापी जाल भारत-राष्ट्र की धमनियों में विष का संचार कर रहा है। युवराज स्वयं लोलुपता में फँसे हैं। तब इस साम्राष्ट्य की रज्ञा कौन करेगा!

उत्तर की त्रोर की खुली खिड़की से वसन्त-पवन का एक सुगंधित भोंका उठा त्रौर दोनों के त्रांगों में प्रण्य पुलक उठाता हुत्रा चला गया। इरावती के मुख पर एक ऋल्हड़ लट पवन भकोर के साथ नृत्य करने लगी। उसने बायें हाथ से उसे जमाने की ऋसफल चेष्टा की। त्राग्निमित्र उसी क्रोर देख रहा था।

उसने निःश्वास लेकर कहा—हरा, तुम बड़ी सुन्दर हो। परन्तु तुम अपनी इस अल्हड़ लट की भाँति ही कठोर हो।

## इरा मुस्कराने लगी।

'तुम पुरुषों का श्रस्त्र है चादुकारी!' उसने कहा—'श्रौर सहस्रों वर्षों की शिद्धा ने तुम्हें पटु बना दिया है।'

श्रिग्निमित्र ने उसे श्रिप्ने ऊपर खेंच लिया। एक श्रिप्रतिहत उन्माद से वह श्राकुल हो उठा। इरा ने छूटने का प्रयत्न नहीं किया। रोगी की श्रिप्या की पाटी से टिक कर वह उसके उत्तेजित मुख को देखती रही।

उसी तरह उसे पकड़े हुए श्रग्निमित्र ने शिथिल स्वर से कहा—मैं ही क्या, जो तुम्हें देखेगा, तुमसे प्रेम करने लगेगा, इरा ! मुफे वृहस्वतिमित्र से ईन्ध्रों जरा भी नहीं है, किंचित भी नहीं। इसी समय उत्तर की खुली हुई खिड़ की से बृहस्पितिमित्र ने काँका। इरा ने देख लिया। उसने सहमे स्वर से कहा—कुमार हैं। वह छूट कर प्रकृतिस्थ हो गई।

'ऋग्निमित्र, कैसे हो तुम १' उसके होंठ हँस रहे थे।

श्रिग्निम् बोला नहीं। उसके हृदय में, शरीर के रोम रोम में, कुंठा जाग्रत हो गई थी। मौर्य-युवराज इतना श्रमद्र हो सकता है। क्या वह उसे ईश्वर की दया पर नहीं छोड़ सकता ?

'ग्राज यह ग्रस्वस्थ नहीं हैं'--व्यंगपूर्वेक वह बोली।

'स्रो !' युवराज रहस्यमयी हँसी हँसने लगा। 'तुम ठीक कहती हो।' स्रिग्निमित्र ने उसकी स्रोर ग्रीवा मंग कर कहा—क्या मैं इरा को विदा कर दूँ ?

'नहीं। मैं तो केवल तुम्हें देखने चला श्राया था। श्रन्छा विदा!'

जब वह चला गया, श्रिग्निमित्र ने इरा की श्रोर देखा। इरा चुप थी। स्पष्टतः कुमार का व्यवहार उसे भी श्रच्छा नहीं लगा था। उसने कहा—मौर्य युवराज सामान्य शिष्टाचार भी भूल गये हैं।

उस दिन से अग्निमित्र धीरे-धीरे कुमार की श्रोर से विरक्त होता गया। इस दुर्वल-इदय युवक में क्या है, जो वह उसके लिए प्राण दे। पिता पुष्यमित्र भले ही उसे उच्छुङ्खल कहें, वह मौर्यों के खड्ग पर विश्वास नहीं करता। जिनकी भुजा में शक्ति है, वह कापुष्पों का साथ नहीं देते। खारवेल श्राये या दिमित्र, मौर्यों के दिन गिने-चुने हैं। देवानांप्रिय श्रशोक का राजकुल श्रव चलता नहीं दिखलाई पड़ता। सारे साम्राज्य पर ऐसी निस्तब्धता छाई है, जैसे कोई भीषण भंभावात उठने वाला हो। मौर्य-दंड श्रव जनता के धन बल की रज्ञा नहीं कर सकता। मालवे के शिव महाकाल के उपासकों ने नास्तिक

बौद्धों की गुलाभी की क़सम नहीं खाई है। वृष्णि श्रौर श्रामीर नये वासुदेव धर्म की गरुड़ध्वजा उठा रहे हैं। शिव महाकाल के पुजारियों को यह नवीन धर्म ग्रमान्य नहीं है। एक नए सार्वभौम वैष्णव धर्म की प्रतिष्ठा हो रही है। यह नया धर्म ही भावी युगों का धर्म होगा, जान यही पड़ता है। मौर्यों का धर्म-विश्वास शिथिल हो गया। जैनों श्रौर यवनों का प्रतिरोध करना होगा। मुंडकों पर श्रंकुश रखना होगा, वह दिन दूर नहीं है जब कैलाश से स्वर्णद्वीप श्रौर राक्त सद्वीप तक ब्राह्मणों के इस नये धर्म की पताका फहरायेगी। सहस्र-सहस्र कंठों को भेद कर श्रनन्तव्यापी जयघोष उठेगा—जय महाकाल, जय वासुदेव!



मधुवन को घेर कर मीषण ज्वालाएँ राक्ति अदृहांस कर रही थीं, यवनों के आततायी खड्ग निरीह बलिपशु की भाँति मधुवनियों के भीपण संहार के लिये तुले हुए थे और उधर कृष्णदेव, नागराज और उनके साथी गुल्म-लता मंडपों में छिपे हुए इस संघर्ष के केन्द्र की ओर बढ़ रहे थे। उनके हृदय में विदेशी यवनों के प्रति एक भयंकर विद्रोह बात्याचक की माँति उथल-पुथल मचाये था। मधुवनियों का तुमुल जयबोष, रोदन-कंदन और यवनों का मदालस तीव स्वर अब स्पष्टत: सुनाई पड़ रहा था और परिस्थिति की विडम्बना अब किसी प्रकार भी आँख की ओट नहीं हो सकती थी।

तभी कृष्णदेव श्रौर उनके साथियों ने पार्श्व से यवन-वाहिनी पर श्राक्रमण किया। उनका दुर्दम्य उत्साह लताकुंज-वैष्ठनों को पार कर यमुना के प्रवाह में प्रतिब्वनित होने लगा। 'जय वासुदेव', 'जय कृष्ण', 'हर हर महादेव', 'जय महाकाल' के रण्होष मधुवनियों तक पहुँचे। उन्होंने प्रोत्साहित हो बँधे बलिपशु की भाँति मूक परन्तु घोर चीत्कार किया।

कृष्णदेव ग्रौर उनके २०-२५ साथियों ने यवनों के खड्ग छीन लिये थे ग्रौर उनके प्रचंड प्रहार से कितने ही यवन सूर्वीर ग्राहत ग्रौर वध हो चुके थे। इस अप्रत्याशित ग्राक्रमण को फेलना कठिन ही था। ग्रमावस्या के उस ग्रम्थकार में केवल जलती हुई ग्रिग्नि-जिह्नाग्रों के प्रकाश में दैत्यों श्रौर मानवों का वह संप्राम भी भूलने की बात नहीं थी। मधुवन के देवता अब भी उसे देख-देख कर प्रसन्न हो रहे ये परन्तु यवन भी साहसी थे। लगभग एक प्रहर तक युद्ध होता रहा श्रौर यवनों को मधुवन छोड़कर पीछे हटना पड़ा। मधुवनियों के तीर श्रौर कृष्ण्दिव श्रौर उनके साथियों के खड़ग उन्हें च्रण भर भी श्रवकाश नहीं लेने देते थे। श्रन्त में उनके साहस ने साथ छोड़ दिया श्रौर च्रचप पडरौस श्रौर उसकी सेनाश्रों को पीछे हटना पड़ा। सुबह होने में श्रभी एक प्रहर शेप था कि मधुवन शांत हो गया। दीपाधारों श्रौर उल्कामुखियों के प्रकाश में लोग मृतों श्रौर श्राहतों की खोज करने लगे। सारे मधुवन के लता-कुक्कों श्रौर विहार-मएडपों में जुगुनू दौड़ने लगे।

उधर मधुवन में कृष्णदेव श्रौर उनके मित्रों का खागत हो रहा था। कृष्णदेव को छोड़ कर इतना साहस किसे हो सकता था? कौन ब्रजभूमि श्रौर सात्वत जाति का इतना प्रेमी था? ब्रजकुंजों को यवनों की क्रीड़ा-विलास भूमि बनते देख कर कौन रक्त के श्राँस रो दे सकता था? पहले ग्रामपाटी में मृदंग श्रौर भाँभों के साथ उनका गोरोचन-तिलक हुश्रा श्रौर फिर गोप-गोगी नृत्य के साथ 'गोप' में उनका प्रवेश हुश्रा। मृतों श्रौर श्राहतों के रच्नक की श्रभ्यर्थना, कैसे की जाय, यह मधुवनी जानते थे।

कृष्णदेव ने कहा—मधुवन के गोपों ऋौर नागरिकों, आज एक महान संकट का सामना हमने किया है। मधुरा पर यवनों का राज्य है, परन्तु यवन ज्ञप थ्राज का दिन भूल नहीं सकेगा। आज हम पराजय के गीत नहीं गाते। आज हमें अपनी शक्ति का गर्व है। परन्तु वृष्णियों शौर आमीरों को शीघ ही यवन साम्राज्य की सभी शक्ति की चोट सहने के लिए तैयार हो जाना चाहिये। शीघ ही हम चारों ख्रोर घिरे होंगे। अब की बार यवनों का अभिमान स्वा अभिमान होगा और प्राणों की

त्राहुति देकर भी हमें इस नन्दन निकुक्ष, इस मधुवन की रक्षा करनी होगी। क्या सब त्राभीर, सात्वत श्रीर वृष्णि यह रक्त का मूल्यं देने को तैयार हैं ?

एक करठ से हजारों गोपों ने ध्वनि की-हम तैयार हैं!

कृष्णादेव ने संयत स्वर में कहा—ठीक है। आप वासुदेव के पवित्र नाम पर बिल देने के लिए उत्सुक हैं, यह वैष्णव धर्म के अभ्युत्थान के शुभ चिह्न हैं। परन्तु यवन मनुष्य नहीं है, यवन दानव हैं। श्राच्छा हो, यदि हम कुछ दिनों के लिए मधुवन खाली कर दें।

'नहीं !' सहस्रों कंठों ने कहा ।

'श्राप ठीक कहते हैं। मधुवन श्रलौिक दिव्य पुरुष वासुदेव की लीलाभूमि है। उसके पत्र-पत्र में कृष्ण और राधा के युग्म चित्र की प्रतिच्छाया है। मधुवन के लता-कुर्ज़ों में वासुदेव के महारास की कृत्हल-ध्विन श्राज भी उसी तरह प्राणों में मंकार भर रहाँ है। मथुरा के बौद्ध विहार यवनों के साथ कुचक करने की लांछा से लिजत हैं। श्रिहिंसा का युग श्रव नहीं रहा। हम वैष्ण्व श्राततायी के वध में विश्वास करते हैं। स्वयं विष्णु पृथ्वी का भार हरने के लिए श्रवतार धारण करते हैं। हम खड्गहस्त हो विदेशी यवनों का प्रतिकार करेंगे।

तभी चरों ने बताया कि मधुरा से यवन सेना चल पड़ी है श्रौर प्रात: होते-होते मधुवन यवनों से घिर जायगा।

कृष्णदेव के मुख पर क्या भर के लिए निराशा की एक भलक छा गई। परन्तु फिर शीष्ठ ही उत्साहित होकर उन्होंने कहा—हम मधुवन के वासी वीर हैं परन्तु बीर समय देख कर लड़ते हैं। क्या हम श्रन्य गोपों में नहीं जा सकते ? कुछ बीर पुरुष यहाँ रह कर मधुवन की रचा करें। शस्त्र हाथ में लेकर वासुदेव की जय बोलते हुए गरुड़-ध्वज के नीचे प्राणों का उत्सर्ग करना ही उनका सर्वोच धर्म होगा। श्चन्य लोग मधुवन छाड़कर चले जार्थे। श्चन्य गोप उनका स्वागत करेंगे।

प्रातः होते-होते जब यवन टुकड़ी वहाँ आई तो रात के युद्ध के अवशेष चिह्नों, हताहतों और खाली यह-कुटी के अतिरिक्त वहाँ कुछ भी नहीं था। सारा आम नरस्य हो गया था। कुछ वीर गोपों के साथ मधुवन के तृण संकुल बन-कुड़ों में कृष्ण्देव छिपे हुए शत्रु के असावधान होने की बाट देख रहे थे। आमवीथियों पर मृत्यु की श्रून्यता छाई हुई थी।

नगर में पहुँचकर यवनों ने सूत्य ग्रहों पर ऋधिकार कर लिया और नगर-रत्त्वकों और यवन सैनिक के लौह-वर्मधारी विद्याल देह प्रेत छाया की भाँति ब्रजभूमि में विचरने लगे। लता-कुज़-भवन यवनों के आपान वन गये जहाँ मदिवह्रल विदेशी करतों से यावनी माधुरी और ऋपभंश शौरसेनी के विश्रञ्जल वाक्य गूँज उठते। यवनों के साथ कुछ यावनी दाराएँ भी थीं। कुजों की स्फिटिक शिलाओं पर उनके गौर वर्गा शरीर विलास से ऋलित हो बाहु-उपाधानों के सहारे टिक जाते और गलित स्वर यवन सैनिक उनसे प्रण्य की भिन्ना माँगते और उनके अनर्गल प्रलाप और मदिवह्रल ऋहहास से महावन का हृदय चूर-चूर हो जाता।

कृष्णदेव यह सब देखते श्रौर रोते। घंटों वे निस्त कुझ-भवनों में बैठे हुए वासुदेव के विग्रह के सामने नत शिर हो चमा की भीख माँगते। कहते—हे परंतप के सखा, कुक्चेत्र का गीता-शान ही हमारे भारत का मुख्य धर्म है, इसे भूलकर हमने बौद्धों के श्रनात्मवादी दुर्बल दर्शन की शर्या ली थी। इसी से श्राज तेरा यह सोने का मधुवन यवन पदत्राणों के नीचे पद-दलित है। कुझों में गेपद-रेग्छ नहीं बहती, धेनु करील वृद्धों के समीप खड़ी हो उसके स्तम्भ से रगड़-रगड़ कर श्रपनी त्वचा नहीं सहलातीं, यमुना की कलकल लहरों में श्राज विश्राद श्रीर पराजय की बीन बज रही है। वेग्रा-बन मूर्ज्छित हैं। वहाँ कोयलें नहीं गातीं। वंशी की ध्विन नहीं उठती। महारास में गोपियों के केयूरों श्रीर नूपुरों से निकली हुई ध्विन श्रव मौन हो गई है। कहाँ है वासुदेव का वह लीला-ऐश्वर्य! कहाँ है मथुरा का गौरव मधुवन! कहाँ है श्राभीरों-सास्वतों का गर्व! रोते-रोते वह गद्गद् हो जाते।

जब कभी यवन ग्रमावधान हो जाते, कृष्णदेव श्रौर उनके साथी उन पर सहसा श्राक्रमण करते श्रौर यवन विचलित हो जाते। धीरे-धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी श्रौर च्चप पड्रोस को इस नवीन भय की स्चना दिमित्र को दनी पड़ी। कृष्णदेव का नाम शौरसेन प्रदेश के घर-घर में वासुदेव-प्रार्थना के साथ जपा जाने लगा। यवन पद-पद पर लांछित होते परन्तु उनका कठोर वज्र इन्द्र के प्रहार की माँति जनता को बार-बार विचलित कर देता।



मथुरा की नगर-निथियों श्रौर परयों में मधुनन पर यनन-श्रातंक की बात विद्युत नेग से फैल गई श्रौर स्योंदय से पहले ही नगर पथ पर जनप्रवाह उमड़ता हुन्ना विशाल उद्देलित सागर की भाँति उफनता, फुफकारता, निश्वास छोड़ता उत्तर के द्वार की श्रोर बढ़ने लगा। रात्रि के पिछले पहरों में यह दु:खद समाचार मथुरा के घर-घर में पहुँच गया था श्रौर बन्द नगर-द्वार पर जनता उमड़ने लगी थी। द्वार के तोरण पर मङ्गल वाद्य मौन थे। द्वार-रच्चक यनन प्रहरी भयङ्कर दाढ़ियाँ हिला हिलाकर श्रागामी भय की सूचना दे रहे थे, परन्तु जनता को नगर-द्वार से हटाने का साहस उन्हें नहीं होता था।

कृष्ण्देव के आकाशचुम्बी प्रासाद पर नगर-श्रेष्ठियों और निगम सञ्चालकों की भीड़ थी। पएय-बीधियाँ जनशून्य हो रही थीं। शरीर पर पीत दुक्ल डाले और श्वेत निम्न दुक्ल को एड़ियों तक लटकाए विभिन्न प्रकार के वेष्ठन सिर पर बाँध नागरिक और सेट्ठक कृष्ण्देव और नागराज के सम्बन्ध में बातें कर रहे थे। तच्चशिला से लौटे हुए कुछ स्नातक भी इस वार्तालाप में भाग ले रहे थे। एक ने कहा—इन यवनों ने देश को लौहसूत्र में जकड़ लिया। पुष्यमित्र और खारवेल जैसे महासेनापतियों और विचक्तण युद्ध-विशारदों के रहते हुए मथुरा का यह दैन्य समक्ष में नहीं आता।

दूसरे ने कहा—भाई रतनसेन, मगध का राज्य पुष्यमित्र के बल पर ही तो टिका है। सम्राट् बृहस्पतिमित्र स्त्रैण और दुर्बल-प्रतिज्ञ हैं। सम्राट शतधन्वा के समय से ही कुसुमपुरी विलास और षड्यन्त्रों की नगरी हो गई है।

'हाँ, माई'—रत्नसेन ने उत्तर दिया—मौर्यों का खड्ग देश की रक्षा के लिए श्रासमर्थ है। पौरवों के हाथ में शक्ति नहीं है। शौल्किक से लेकर महादंडनायक श्रौर गोप्ता तक चादुकारिता श्रौर श्रानाचार को प्रश्रय दे रहे हैं।

स्नातक श्वेतपाद ने उसकी बात काटते हुए कहा— मैंने तक्षिला में शिक्ता पाई है, माथुर। मैं मद्र का नागरिक हूँ। वहाँ अब भी छोटा-मोटा गण्-राज्य है। मैं समभता हूँ, आपके राजतंत्र इसीलिए दुर्बल हैं कि उनमें शक्ति रंचमात्र भी नहीं है। प्राचीन भारत में प्रत्येक जनपद की शक्ति जानपदों (नागरिकों) में केन्द्रित थी। प्रत्येक जन जनपद की अपनी बहुमूल्य वस्तु समभता था। अब दूर के एक अधिष्ठान से शतशः अग्रहारों का शासन होता है और इसलिए राजप्रबंध में अनेक छिद्र उत्पन्न हो गये हैं।

रत्नसेन ने उसका समर्थन किया—तुम ठीक कहते हो, स्नातक श्वेतपाद ! पश्चिम के जनराष्ट्रों ने ही अलचेन्द्र के बल को चूर्ण किया था। मालव और चुल्लक ने शतद्र के तट पर यवन सैनिकों को रोक दिया। पुरु जिसे नहीं कर सके, वह मालवों और चुल्लकों ने कर दिखाया। पौरवों की शक्ति एक व्यक्ति तक केन्द्रित थी। मालव और चुल्लक गण्रराज्य थे। वहाँ प्रत्येक जन खड्गधारी बन गया था। मैं ठीक कहता हूँ न, मद्र मोरध्वज !

उसने श्रपने साथी की श्रोर देखा !

मोरध्वज ने कहा—तुम ठीक कहते हो, रत्नसेन । पौरव प्रतापी हैं, तो राष्ट्र जीवित हैं। राजा श्रीर राजुल्ले पौरवों को शक्तिहीन करके ही ऐरवर्य का उपभोग कर सकते हैं। श्रातः श्रानेक प्रकार से वह पौरवों को निर्जीव कर देते हैं। उनके उपरिक श्रौर श्रायुक्तक जनसत्ता के शव पर ही जीते हैं।

स्नातक बोला—परन्तु श्रांज की परिस्थिति में छोटे-छोटे गण्राज्य भी श्रशक्त हैं। या तो बड़े-बड़े गण्राज्य वनें, या छोटे-छोटे गण्राज्य परस्पर संगठित होकर ऐसा तन्त्र बनायें जो एकसत्तात्मक राज्यों से टक्कर ते सके। तभी कऱ्याण है। कठिनाई यही है कि एक विराट्, व्यापक, सङ्गठित भारत राष्ट्र की कल्पना ने मौर्य साम्राज्य को जन्म दिया है। श्रव इस साम्राज्य-भावना. का नाश नहीं हो सकता। मगध साम्राज्य के बाद चाहे पुष्यमित्र हो, या यज्ञसेन या खारवेल, किसी एक सेना-चतुर व्यक्ति की श्रावश्यकता है। परन्तु यदि गण्-भावना को जीता रखना है तो एक व्यापक गण्राज्य मण्डल की उसी प्रकार कल्पना करनी होगी जिस प्रकार साम्राज्य की।

रत्नसेन ने कहा - छोटे-छोटे गणों को देखते हुए यह श्रसम्भव है।

'हाँ, ऋसम्भव जान पड़ता है, परन्तु ऋसम्भव हो नहीं जाता। साम्राज्य भी एक दिन स्वप्त था। परन्तु चाणक्य ऋौर चन्द्रगुप्त ने एक विगाट साम्राज्य की स्थापना कर दी। इसी तरह गणराज का ऋाज का स्वप्त कल सच भी हो सकता है। हाँ, इसके लिए प्रयत्न करना होगा।'

रत्नसेन मुस्कराया । उसने कहा—यह होता नहीं दिखलाई पड़ता । भारत की भूमि साम्राज्यों के लिए ही ऋधिक उर्वर जान पड़ती है । खारवेल जैन-धर्म का ऋनुयायी होता हुऋा भी एक विराट कलिंग-साम्राज्य के लिए प्रयत्न कर रहा है, उधर वैष्ण्व धर्म का भराडा लेकर पुष्यमित्र मीयों के प्रति विद्रोह उठाना चाहते हैं । परन्तु उनका ध्येय भी वही साम्राज्य स्थापन है ।

रवेतपाद ने श्रद्रहास किया । बोला—जब साम्राज्य-लिप्सु श्रजातशत्रु

ग्रौर ग्रशोक बौद्ध धर्मचक धुमाते हुए गण्-राष्ट्रों की हिंसा कर सकते हैं, तो फिर जैन ग्रौर वैष्णव ही क्यों ग्रहिंसक बनें ?

मोरध्वज ने उत्तेजित होकर कहा—यह धर्म-विशेष की बात नहीं है। यह मनुष्य की मूल प्रवृत्ति की बात है।

'तब यही न, कि धर्म मनुष्य की मूल प्रवृत्ति को नहीं बदल सका ।'
'में इसे मानता हूँ कि धर्म मनुष्य को बदल नहीं सका, परन्तु क्या
उसका प्रयत्न ही उसे हमारी श्रद्धा की वस्तु नहीं बनाता ?'

उसी समय यावनी तुरही का शब्द सुनाई पड़ा और त्राश्वारोही यवन सैनिकों के गुल्म राजमार्ग की त्रोर बढ़ते दिखाई पड़े। नगर के बाहर यवन-स्कन्धावार था। ये सैनिक वहीं से त्राये थे। कदाचित् नगर-रच्चा का भार इन्हें सौंपा जाने वाला था। मथुरा के चत्रप को त्रांतः विद्रोह की त्राशंका होने लगी थी। त्रागे-त्रागे भटाश्वपति भी थे। कदाचित् यवन-भट भी सेना के साथ चल रहे थे।

श्राकाश पर वादल घिर श्राये थे। प्रदोष के मेघों की गम्भीर श्यामल छाया मथुरा के हम्यों, प्रासादों श्रीर प्रमोदवनों को भयानक श्रीर चल्ल बना रही थी। श्रालंदों श्रीर गवालों में मथुरा की श्रानंद्य गोप नारियाँ उत्सुकता से राजपथों की श्रोर देख रही थीं। धुँधले प्रकाश में कभी-कभी उनके श्रंगुलीयकों के रतन चमक उठते। उनके कूर्पासक भालमला जाते। कभी-कभी मुख्यालिंद पर कोई तक्या माथुरी दिखाई पड़ जाती। प्रसाधकों द्वारा यतन के साथ बनाई हुई विशेषक (कपोलों पर सुगन्धित चित्रकारी) के ऊपर श्यामल मुक्ताजाल श्रीर रत्नजाल श्राकाश की उलभी हुई मेघमाला से होड़ करते। उनकी माणिक-रसना की स्वर्ण-घंटिकाएँ बज उठतीं।

त्रिचीवर धारण किये मथुरा-बिहार का एक श्रमण उस च्रोर से जा रहा था। उसके भिक्षापात्र में थोड़े से कहापन पड़े थे जिन्हें लेकर वह त्रज-विहार लौट रहा था। यहाँ भीड़ देखकर उत्सुकतावश खड़ा हो गया। मधुवन में यवनों ने स्त्राग लगा दी, यह सुनकर उसे थोड़ा हर्ष भी हुस्रा। उस समय बौद्ध श्रमण यवनों को धर्म-रच्चक समभते थे। वैष्णव धर्म के उत्थान को देखकर उन्हें ईर्ष्या होती। वे यवनों से मिल कर इस नये धर्म की बाढ़ रोकना चाहते थे।

'क्या है, बन्धु ?'---- इसने श्वेतपाद से पूछा--- 'तुम स्नातक जान पड़ते हो ।

'मैं तच्चिशला का स्नातक हूँ।'

'ये जन किस बात की चर्चा करते हैं।'

'क्या तुमने सुना नहीं, अमण ! यवनों का ऋत्याचार बढ़ता जा रहा है ! मधुबन हम वैष्णवों का प्राण् है । उसे यवनों ने जला दिया है ।'

अमण् ने किचित मुस्करा कर कहा—नाशवान् वस्तुश्रों के लिए दु:ख,करना पाप है।

मोरध्वज बोला—भिचुत्रों का राजनीति में भाग लेना पाप नहीं है! क्यों अमण, यह बौद्ध धर्मामात्य क्या है! धर्ममहामात्र का राज-दण्ड से कोई सम्बन्ध नहीं क्या !

श्रमण ने कहा—धर्ममहामात्र के लिए सङ्घ उत्तरदायी नहीं है। भगवान् तथागत ने बुद्ध, धर्म श्रौर सङ्घ के त्रिरत्नों को स्वीकार किया है। बौद्ध राजधर्म को नहीं मानते। हमारे बौद्ध विहार केवल धर्मचक से ही शासित हो सकते हैं। भिन्नु उपान्त में रहकर धर्म के नियमों का पालन करे, धर्म ही उसके लिये सत्य हो, यही भगवान् का श्रादेश है।

• ब्रह्मचारी ने उत्साहित होकर कहा—परन्तु बौद्धः विहारों से विदेशी यवनों को प्रश्रय मिल रहा है। किनष्क श्रौर मिलिन्द जैसे यवनों के भुलावे में पड़कर बौद्ध सङ्घारामों ने धर्मचक्र के स्थान में राजनीति-चक्र को श्रपने हाथ में ले लिया है। थेर-थेरियाँ चर बनी हुई हैं। चैत्यों में गुप्त परामशी चल रहे हैं। पिंगला थेरियाँ यवन चन्नपों पर डोरे डाल रही हैं। यही तुम्हारा महायान मार्ग है!

भिन्नु ने अनुभव किया, उसका कराठावरोध हो रहा है। अब वह चारों तरफ़ विर गया था। तर्क-वितर्क से सङ्घर्ष बढ़ता। उसने कहा— मुक्ते जाने दो। तुम सङ्घ का विरोध करते हो। तुम्हारी पापवार्त्ता सुनना समाह्वय (जुए) में भाग लेने के समान है। सुके एक प्रवज्या में जाना है। सुके जाने दो।

परन्तु भीड़ उत्तेजित थी। बौद्ध बिहार के सम्बन्ध में श्रनेक प्रकार की दूषित स्चनाएँ मिल रही थीं। सूत्रप श्रौर मथुरा के विहारों श्रौर भिद्धु-सङ्घ के नायक महास्थिवर श्रईत धर्मपालित में प्रगाढ़ मित्रता श्रौर परस्पर श्रावागमन की बात जनप्रसिद्धि पा खुकी थी। मधुवन के समाचारों ने जनता को श्रौर भी विद्धुन्ध कर दिया था।

भीड़ में एक चित्रय ने आगे बढ़कर कहा—भिन्तु श्रमण, तुम्हारे धर्म में त्रिरत्न कीन है ?

भिन्तु कुएिठत ।

उसने श्रागे बढ़कर उसके त्रिचीवर को पकड़ते हुए कहा—त्रिरत्न में, भाइयों, प्रमुख रत्न है स्त्रीरत्न । सङ्घाराम में पिंगला, स्वर्णकेशी श्राप्तरात्रों की कमी नहीं है।

व्यङ्ग समम्भकर उपस्थित जनसमूह ने तीव श्रष्टहास किया। एक दूसरे भद्र पुरुष ने कहा—माइयो, जब सङ्घ खुरा नहीं तो लोकायती क्यों लांछित हुए। बौद्ध पञ्चमकारों को हेय नहीं समम्भते श्रीर लोकायती श्रपने गुरु चार्वाक की शिद्धाश्रों का पालन करते हुए इन्हीं (मकारों) का तो सेवन करते हैं। वह लांछित क्यों हुए ?

'विहारों में कापिशायिनी की निदयाँ बह रही हैं, मित्रो, नीवी-मोचन ही इन ऋहेतों का निर्वाण-धर्म है।'

भित्तु ने विनय-पूर्वक कहा—बन्धुत्रों; मुभे जाने दो । धर्म के विरुद्ध बात सुनना पाप है।

रत्नसेन ने उत्तेजित भीड़ को शांत करते हुए कहा—भाइयो, श्रमण को जाने दो। उसकी पिंगला उसकी प्रतीत्ता करती होगी।

फिर भीषण अइहास।

सहसा फिर तुरीयनाद हुन्ना श्रौर फ़ौलादी शिरस्नाण भिलमिलाते हुए यवन सैनिक उधर से निकले। भीड़ शान्त हो गई। लोग उत्सुकता से उनके पीछे जाने लगे। श्रवकाश पाकर भित्तु श्रमण श्रागे बढ़ गया।

धीरे-धीरे मथुरा में विद्रोह के चिह्न प्रगट होने लगे श्रीर यवन सैनिकों का नगरबीथियों में इका-दुका निकलना कठिन हो गया। जैसे-जैसे सङ्घट बढ़ता गया, साधारण जन बौद्धों से घृणा करने लगे। सङ्घ-स्थविर ने परिस्थिति की गम्भीरता का श्रनुमान लगा लिया श्रीर विहार के विशाल ताम्रपट दिन-रात बन्द रहने लगे। केवल एक छोटा सा कह्मद्वार संकेत करने पर खुल जाता।



साम्राज्य पर बिद्रोह के बादल उमङ् रहे थे। पूर्व में खारवेल, दिल्ला में यज्ञसेन और पश्चिम में दिमित्र की लोलुप दृष्टि मगध्य पर लगी थी, परन्तु कुसुमपुर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। पर्यों में उसी प्रकार बहुमूल्य वस्तुओं का कथ-विकय चलता। हाटों और विधियों में उसी प्रकार की व्यस्तता की छाप थी। सेट्ठियों, राजपुक्षों और सम्भ्रांत नागरिकों के भवनों से उसी तरह पुस्कर (मृदंग) की ध्विन सुनाई पड़ती और ताल-स्वर रिहत मदविह्नल चरणों से अलक्तक की स्वर्णामा बिखेरते हुए स्वर्ण नूपुर उसी तरह बज उठते। राजवीथियों में स्थानस्थान पर पुष्पलावी (माली) सद्य:-विकसित मंदार और चम्पा की मालाएँ लिए सुन्दर गीतों से राजपुक्षों को अपनी ओर आकर्षित करते। प्रमदवनों और उपान्त के प्रमोद-काननों में मिद्रा के चषक दिवारात्रि दला करते।

परन्तु सम्राट् बृहस्पितिमित्र चाहे विषय-रस में डूब गए हों, पुष्यिमित्र की आँखें मगध साम्राज्य को घेर कर उमझते हुए प्रलय-मेघों पर ही लगी थीं। पाटलीपुत्र की रहा के लिए जो किया जा सकता था, वह कर लिया गया था। चतुष्कों (बुजों) पर धनुधीरी मागध दिन-रात खड़े रहते। प्राचीरों के भिन्न-भिन्न भाग भिन्न-भिन्न चम्पों के सैनिकों के सुपुर्द थे। मगध के चर विदिशा, पंचनद, कर्लिंग और विदर्भ सभी देशों में नियुक्त किये गये। सम्राट् को इन सन्न का पता नहीं था। सेनापित

पुष्यिमित्र की सतर्क-दृष्टि ने ऐसा कर दिया था कि शासन में कहीं भी रंचमात्र छिद्र न रहे। वृद्ध प्रदेश तक में उसके चर त्रौर भट नियुक्त थे। देश के भिन्न-भिन्न भाग में कायस्थों (लेखकों) का एक जांल बिछ गया था। कहीं भी कुछ हो, सप्ताह भर के भीतर पुष्यिमित्र को सूचना भिल जाती। रात के पहले पहर में प्रथम कायस्थ उन्हें समाचार सुनाता क्रौर चरों को शास्ति भेजता। तलवाटक (पटवारी) से गोप्ता त्रौर उपरिक तक पुष्यिमित्र के अनुशासन को मानते। सम्राट् शतधन्वा के समय से ही ऐसी व्यवस्था थी। सेनापित का पद सम्राट् पद से भी महत्वपूर्ण हो गया था।

पर्यवीथी में उसी तरह चहल-पहल थी। दिन का तीसरा पहर दल रहा था। श्रेष्ठी धनदत्त का पर्य रत्नों और मानिकों की छुटा से जगमगा रहा था। धनदत्त अर्थ-बलाधिकृत का मित्र था। दोनों बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। धनदत्त ने कहा—निष्क का दर गिर गया है। श्रव ब्यवसाय में उतना लाभ नहीं रहा।

श्रर्थ-बलाधिकृत ने किंचित मुस्करा कर, उत्तरीय कंधे पर डालते हुए कहा—मगध की उतनी साख नहीं रही। लोग श्रनिश्चित हैं। यही कारण है।

ऊँची साँस लेते हुए श्रेष्ठी धनदत्त बोला—कुलिक नहीं मिलते। तारहार यों ही पड़ा सड़ता है। दर्गडपाशिक के भय से भी लोग काम नहीं करते। मगध में जितने त्रालसी हैं, सब कुक्कुटाराम के मुरडक बन गए हैं। जब भिन्नापात्र हाथ में लेकर त्रिचीवर धारण करने भर से भोजन की समस्या हल हो जाती है, तो कौन काम करे?

त्र्रथ-बलाधिकृत गंभीर हो गया। उसने कहा—इधर प्रसर (राज्य-विस्तार) कम हो गया। शतधन्वा के समय में धर्ममहामात्र त्र्रीर श्रग्रहारिक (दानाध्यच्च) ने देश को छोटी-छोटी मुक्तियों (जागीरों) में बाँट दिया है। कुल्याएँ जलशून्य हैं। श्रंकों (मुद्राश्रों) का मूल्य श्रस्थिर है। जब राज के सारे विभाग धर्मासन से शासित हो रहे हों, जब सेतु (सिंचाई) का श्रच्छा प्रबंध न होने से उर्वरा सूमि भी नष्ट हो गई हो, तब राजकोप कब तक भरा रह सकता है।

धनदत्त ने कहा—परिस्थिति विषम अवश्य है। कुमुमपुर के विलास ने राजकोष खाली कर दिया है। मौर्थ-सम्राट् धर्ममहामात्र श्रौर महा-संघरथितर के इशारों पर चलते हैं। सार्थवाह निःशंक होकर यात्राएँ नहीं करते। अब जनता इन मुराइकों की पोपलीला से परित्राण चाहती है। सुना है, मथुरा में फिर वासुदेव धर्म की पताका लहराने लगी है। गानद के ऋषि पतञ्जलि यज्ञों का प्रचार कर रहे हैं।

'हाँ', ऋर्थ-बलाधिकृत ने ऋँगड़ाई लेते हुए कहा—ऋब बौद्धों का धर्म-चक्र चलता नहीं दिखता।

चले कैसे—धनदत्त श्राँखों में मुस्करा कर कहने लगा—श्रानन्द ने जब भिन्नुणियों को दीन्तित करने के लिए कहा तो महाप्राण गैतिम ने स्पष्ट ही उत्तर दिया था, तब बुद्ध का धर्म ५०० वर्ष से श्रिधिक नहीं चलेगा। विहार थेर-थेरियों के विहारस्थल बन गये हैं। चंक्रम संकेत-स्थल है। स्वाध्याय श्रब कौन करता है। त्रिपिटक श्रब उपेन्तित है।

तभी कुछ राजपुरुष अश्वों पर चढे राजपथ में दिखलाई पड़े। उनके सामने प्रतिनर्तक उसका नाम, पद इत्यादि बोलते हुए आगे बढ़ रहे थे। आरोही राजपुरुषों ने अंशुक के अन्तरवासक धारण किये थे, जो आजानु लटक रहे थे। मानिक-खचित स्वर्णपदों को कलमलाते हुए अश्वारोही अप्रश्लेष्ठी धनदत्त के पर्य की ओर ही आ रहे थे। अन्तरायण-पर्य में रत्नमंडार के लिए धनदत्त की प्रसिद्धि देश-व्यापी थी।

धनदत्त ने नागदंत की स्वर्णखित पीठिका पर राजपुरुषों को आसन दिया। रत्नमंजूषा सामने रखते हुए उसने कहा—श्रार्थ, किस देश का किस श्रेगी का रत्न चाहते हैं ? श्राप्रश्लेष्ठि धनदत्त का प्राय सिंहल, स्वर्णद्वीप, राच्त्त द्वीप, वालि, यव, सुमात्रा सभी दूर देशों में हैं।

एक राजपुरुप बोला—हमें ऐसे उज्ज्वल वर्ग के रत्न चाहिये जो मगध की जनपद कल्याणी देवी चारुदत्ता की अभ्यर्थना में उपस्थित किये जा सके।

एक स्वर्ण-मंजूषा में उज्ज्वल वर्ण के हीरक खोलकर दिखाते हुए धनदत्त बोला—उज्ज्वल वर्ण के रत्न मागधों को पसन्द नहीं ह्याते । यहाँ विलासी राजपुरुष ही रक्तवर्ण या चम्पकवर्ण के रत्न का क्रिय करते हैं।

उसके ऋर्थ को न समभ सकने के कारण सब ने ऋाश्चर्य किया ! धनदत्त ने पूछा-स्या किलागित खारवेल कोई नई जिनमूर्ति

धनदत्त ने पूछा—क्या कलिंगपति खारवेल कोई नई जिन् बनवा रहे हैं।

'किलगपित चक्रवर्ती खारवेल !'—युवक का हाथ पार्श्व में लटकते खड्ग पर पड़ा—किलगाधिपित ने पार्श्वनाथ पर्वत पर एक नए जैन मंदिर की स्थापना की है । वहाँ विद्रुम-प्रवाल का एक बड़ा भव्य सिंहासन बनाया गया है। उसी के लिए सुक्ते रत्न चाहिये।

एक राजपुरुष ने व्यंग से कहा—किलंग की जिन-मूर्ति सुगांगेय प्रासाद की शोभा बढ़ा रही है। इसी से किलंगपित चक्रवर्ती ने मगध के सामने भिन्नापात्र लेकर उपस्थित होना श्रव्छा नहीं समका। वे नई मूर्ति गढवा रहे हैं।

युवक की ताम्रवर्ण श्राँखें श्रानिहोत्र की नई शिखा के समान जल उठीं। उसने कड़क कर कहा—जान पड़ता है, मागध श्रामद्र भी हैं।

तीनों राजपुत्र स्तिम्भित रह गये। ज्येष्ठ राजपुत्र ने खड्ग के मिणवंध पर हाथ धरते हुए कठोर स्वर में कहा—यह किलंग नहीं है, विदेशी, यहाँ मौर्य सम्राट् बृहस्पतिमित्र का शासन है।

धनदत्त भगडा करना नहीं चाहता। उसकी विश्वक-प्रवृत्ति ने उसे शांत कर दिया है। उसने कहा—कर्लिंग के नागरिक, मागध संसार में सबसे सुसंस्कृत पुरुष होते हैं। तुम्हारे किंतगपित खारवेल निःसंशय शूरवीर हैं। उनकी जिनमूर्ति के लिए अलंकार मैं दूँगा। अभी तो तुम्हें सिंहासन के लिए रत्न ही चाहिए।

तक्या कलिंग के नागरिक ने उठते हुए कहा—देखता हूँ, तुम्हें समय नहीं है। मैं फिर श्राऊँगा। इन राजपुत्रों के। क्रय में विलम्ब होता है। तब तक मैं सुगांगेय प्रासाद देख श्राऊँ। वह मुद्धने लगा। परन्तु मुद्धने से पहले वह कुछ ऊँचे स्वर में कह गया—मुफे केवल सिंहासन के लिए रक्त चाहिए। सिंहासन खाली पड़ा रहेगा। किलंग की जिनमूर्ति मगध के सुगांगेय प्रासाद में श्राधक दिनों नहीं रह सकती। उसकी श्रांखों में उत्काएँ जलने लगी थीं श्रीर जब वह तेजी से उतर कर पर्यवीथी को पार कर गया, तब राजपुरुषों श्रीर धनदत्त ने कोध श्रीर ज्ञीम के साथ एक दूसरे को देखा। उसी समय चार दीपदंडधारी प्रकोष्ठ में श्रा गये श्रीर धनदत्त राजपुरुषों को रत्न दिखाने लगा।



कुसुमपुर के श्रवरोध में तरुण सम्राट् बृहस्पतिमित्र की विलास-क्रीडा श्रीर उनका मदिरापान श्रप्रतिहत गति से चल रहा था। महिषी रेवा चिंता की दृष्टि से सब देखतीं, सब सुनतीं; परन्तु विलास के नये-नये श्रायोजन प्रतिदिन स्वतः जुट जाते श्रौर सम्राट् को रोक रखना ग्रसम्भव था। राजधानी में प्रतिदिन भयंकर समाचार श्राते, परन्तु सम्राट् उन्हें उच्छृङ्खल अष्टहास और मिदरापान में डुबा देते। साम्राज्य की परिस्थिति प्रतिदिन विषम होती जाती, परन्तु सुगांगेय प्रासाद में बराबर आमोद-प्रमोद की कल्लोलिनी बहती। विलास से शिथिल, रात्रि-स्रिभिसार से शिथिल, सुगांगेय प्रासाद को यह भी नहीं जात होता, दिन कब हुन्ना, रात कब हुई। स्वयं सम्राट् के मन पर चक्रवर्ती खारवेल का चाहे जितना आतंक हो, वह उसे 'मेघवाहन' कहकर उसकी हँसी उड़ाते। 'मेघवाइन' चक्रवर्ती सम्राट् खारवेल के प्रशंसित हाथी का नाम था। पार्श्वनाथ गिरि पर गगनचुम्बी विशाल पर्वत--प्रासाद में चक्रवर्ती कलिंगाधिपति सम्राट् खारवेल निरन्तर युद्ध-परिषदों से घिरे रहते। जिस कलिंग की राज्य-लच्मी जिन-प्रतिमा को सम्राट् श्रशोक किलंग-विजय के चिह्नस्वरूप पाटलीपुत्र ले श्राये थे, वह किस तरह फिर कलिंग आ सकेगी, यही उनकी चिंता का जायत विषय था।

शतधन्या के समय में ही वृहस्पतिमित्र नारी ख्रौर मिदरा में इसे लगे थे, परन्तु पिता के रहते प्रमोदवन में उतनी सुविधाएँ नहीं

हो सकती थीं। अब वह स्वतंत्र थे। इन उच्छुक्कलताओं के कारण कभी-कभी महिषी रेवा उनसे रूठ जातीं, ऐसा कलह छिड़ता कि साम्राज्य के दूर-सुदूर भागों में उसकी चर्चा होने लगती, फिर जीवननद प्रतिदिन के समतल पर बहने लगता। यह नहीं कि इतने विलास के उपकरण होने पर सम्राट् ने महाकाल मन्दिर की नर्तकी इरावती को सुला दिया हो। उन्होंने मालवा के महादंडनायक को चरों द्वारा आदेश दे दिया था कि इरावती को शीब ही मगध सम्राट् के अवरोध में मेजा जाय, परन्तु जनता में इसकी कुछ चर्चा न हो पाये। इरावती का छाया-चित्र उनके मानस नेत्रों के सामने नाचता हुआ उन्हें इतना उद्दिग्न बनाये रखता कि महिषी को कभी-कभी बड़ी चिंता हो जाती।

परन्तु इसी बीच में एक ऐसी घटनां हो गई जिसने सम्राट् के लिए नई उलम्फन खड़ी कर दी श्रौर कुछ दिन तक इरावती उन्हें भूल गई।

सुगांगेय-प्रासाद के विस्तृत प्रमोद-कानन में सम्राट् बृहस्पतिमित्र प्रातः-पवन सेवन कर रहे थे। त्राज उनका चित्त विशेष उदिग्न था। महिषी से किसी विषय में कहा-सुनी हो गई थी। एक लताकुंज के द्वार पर स्फटिक की शिला पर मिद्दूरा के पात्र रखे थे। उनको उपस्थित करने के बाद मृत्यों को 'एकान्त' का त्रादेश हुन्ना था।

श्रचानक एक कुंजें में न्पुरों की भंकार हुई श्रौर मुङ्कर सम्राट् ने देखा सौन्दर्य का एक श्रातिन्द्रिय जगत्। श्राँखों में विपाद की रेखाएँ। स्वर्ण चम्पक वर्ण। श्राधरों पर ताम्बूल की रक्ताभा श्रौर श्याम-वेणी के ऊपर काशी का स्वर्ण मयूर खिचत दुक्ल। श्रवरोध में इतना सौन्दर्य कहाँ छिपा था!

सुन्दरी बढ़कर सम्राट् तक आ गई। पृथ्वी पर भुक कर उसने सम्राट् की अभ्यर्थना की। किर गद्गद् कंठ से बोली—मगध सम्राट् की दुहाई, मैं शरण चाहती हूँ।

यह सुन्दर तक्णी किस भय से शरण चाहती है, यह पूछना भूलकर सम्राट् उसके ग्राश्नपूर्ण नेत्रों को देखते रह गये।

कुछ, स्वस्थ होकर उन्होंने पूछा—तुम कौन हो, तक्णी ? तुम कुसुमपुर के अंतःपुर में शस्त्रधारी सैनिकों के बीच में कैसे आ गई ?

युवती ने रुद्ध कराठ से कहा—देव, यह सब नत्तृत्रों के खेल हैं। इसी से नन्दकुल की राजकुमारी को यहाँ श्राना पड़ा है।

सम्राट् को थोड़ा म्राश्चर्य हुन्ना। उन्होंने पूछा—तुम नन्दकुल की राजकुमारी कैसे हुई ! मैं तुम्हारे शब्दों पर विश्वास कैसे करूँ ? तुम्हारा राजपुत्री होना कैसे सिद्ध हो ! यदि तुम नन्दवंश की राजपुत्री हो, तो हमारी मित्र कैसे हो !

युवती ने मुस्कराते हुए कहा—श्रोह! मैं स्वयं नहीं जानती कि यहाँ क्या करना है। सब कोई मुक्ते नन्दवंश की राजकुमारी कहते हैं। क्या मैं राजकुमारी नहीं लगती ?

श्रव की बार सम्राट् को हँसी आ गई। हास-परिहास उनके रसिक स्वभाव का एक श्रंग था। उन्होंने हँसते हुए कहा—तो तुम श्रवश्य राजकुमारी बनोगी। हम तुन्हें कुसुमपुर के श्रंतःपुर की पट्टमहिषी बनायेंगे।

उनकी उँगलियाँ युवती के श्रीवामूल पर पड़ीं जहाँ पन्ना का श्रंगद भिलमिला रहा था। श्रीर वे धीरे-धीरे कड़ी होने लगीं।

युवती लाज श्रौर चोम से गड़ी जा रही थी। उसने कहा—मैं सम्राट्की प्रजा हूँ। इसी से सम्राट्के सामने एक बात कहने का साहस करती हूँ।

सम्राट्ने उत्सुकता से उसकी ऋोर देखा। युवती बोली—प्रजा ऋसन्तृष्ट है।

क्यों ?

'क्यों मैं नहीं जानती । मौर्य राजपुरुषों के अप्रत्याचारों की कहानियाँ

भारत के लिए सेनापित पुष्यमित्र और सम्राट् वृंहस्पितिमित्र से अधिक सत्य हैं। मैं जानना चाहती हूँ, क्या पुष्यमित्र मगध के सम्राट हैं।

सम्राट् की त्यौरी में बल पड़ गये। स्पष्ट ही विषय उन्हें ऋषिय था परन्तु वे इस सौन्दर्य-पुत्तिलका का हृदय दुखाना ठीक नहीं समभते थे। उन्होंने कहा—सुन्दरी, सुन्दर युवती से ऋषिक शक्तिमान कोई भी नहीं है, पुष्यमित्र भी नहीं, ऋषिनिमित्र भी नहीं। तुम्हारी ऋँखों में मंभा के चिह्न हैं और तुम्हारा यौवन ऋाँधी से खेल रहा है। किन सुन्दर ऋभिशापों की छाया लेकर तुम यहाँ ऋाई हो १ बोलो, सुन्दरी। व्यर्थ के तक निवक में यह सोने का प्रभात बीता जा रहा है।

उन्होंने शिलामुख के पात्र लेकर थोड़ा स्त्रासव ढाला। उनके स्नातुर स्त्रधर युवती पर क्कुक गये।

युवती बाहुपाश से ख़ूट कर दूर जा खड़ी हुई। उसने कहा— मैं नन्दवंश की राजकन्या हूँ। कालिन्दी मेरा नाम है। पुष्यमित्र के पुत्र स्प्रिमित्र ने मेरा त्रापमान किया है। मैं उसके पिता के पास पहुँची थी, परन्तु न्यवहारासन पर बैठकर भी वे न्याय न कर सके। इसीलिए स्रबला होते हुए भी मैं मगध सम्राट् के पास उपस्थित हुई। परन्तु यहाँ सम्राट् स्वयं लोलुपता के लोहपाश में बंदी हैं।

उसने सम्राट् की ग्रोर मन्द-स्मित के साथ कटाच्च किया।

सम्राट् की शिरा-शिरा में विद्युत् प्रवाहित होने लगी। उन्होंने कहा— श्रमि यहाँ कहाँ है, सुन्दरी ! सुनूँ तो। उसने तुम्हारा क्या श्रपमान किया ? श्रमित्र तो उज्जियनी में है ?

युवती ने हलका श्रद्धहास किया।

'सम्राट् कुसुमपुर के ब्रान्तःपुर के बाहर के संसार को बहुत नहीं जानते'—उसने कहा —क्या मैं समभूँ सम्राट् को पुष्यमित्र ने यह भी नहीं बताया कि अमिमित्र कुसुमपुर में ही उपस्थित है !

'कुसुमपुर में !' आश्चर्य से वृहस्पतिमित्र की आँखें विस्फारित हो गईं। युवती केवल मुस्करा रही थी।

'तुम क्या चाहती हो ?'

'न्याय !'

'श्रर्थात् १'

''श्रिमिमित्र दंडित हों।'

वृहस्पितिमित्र ने उसका हाथ पकड़ लिया । एक शिला की श्रोर ले जाते हुए उन्होंने कहा—मगध की किन्नरी, श्रिमित्र का श्रपराध सुने बिना मैं उसे कैसे दिएडत कर सकता हूँ ? स्वयं तुम कम श्रपराधी नहीं हो । कुसुमपुर के राजधासाद में, सब की श्रॉख बचा कर, सम्राट् तक पहुँचने का तुम्हारा श्रविनीत साहस क्या दण्डनीय नहीं है ? बोलो, सुन्दरी !

सम्राट् की बाहों में बँधी युवती काँपने लगी।

'मैं अपराधी हूँ । मैं दराडनीय हूँ । सम्राट क्षमा करें ।' उसने भय का नाट्य किया ।

वृहस्पतिमित्र ने उसे भुजात्रों में श्रौर दृढ़ कसते हुए श्रष्टहास किया। 'तुम श्रवश्य दण्डनीय हो, तुम्हें दण्ड मिलेगा।'

श्रीर जब तक युवती उसके बाहुपाश से छूटे-छूटे, तब तक उसने उसके ताम्बूलराजित श्रधरों को चुम्बित कर दिया।

उसी समय मंत्रणाग्रह का स्वर्ण घंट गम्भीर ध्वनि से बजने लगा। कदाचित् पुष्यमित्र सम्राट् की प्रतीक्षा में थक गए थे।

युवती उनकी बाँहों से छूट कर बाहर निकल गई। उसने कहा— मंत्रणागृह में प्रधान मन्त्री कदाचित् श्रापसे मिलना चाहते हैं। श्राप उनसे कह दें उन्होंने कालिन्दी के साथ न्याय नहीं किया है श्रौर श्रव वह न्याय-द्राइ को श्रपने हाथों में तो रही है।

वह कुंजों में घुस गई।

मौलसिरी के एक बड़े पेड़ के नीचे खड़े हुए उसने विचार श्रौर भावुकता में उलके हुए वृहस्पतिमित्र को देखा। मंत्रणाग्रह का घरटा बराबर बज रहा था।

सम्राट् कुंजों की ऋोर चले । युवती पीछे हटने लगी । उसने कहा—
मैं फिर सेवा में उपस्थित हो सकती हूँ । इस समय ऋाप विचार-आंत हैं ।

पीछे के एक चम्पाकुझ में घुस कर वह श्रदृश्य हो गई। श्राश्चर्यं से सम्राट् उस श्रोर देखते रहे। उनके मुख से केवल एक शब्द निकला—श्रद्भुत! फिर वे धीरे-धीरे प्रमदवन से निकल कर मन्त्रणा गृह की श्रोर चले। कालिन्दी ने उनके मन में एक नई उलक्षन उत्पन्न कर दी थी। यह कालिन्दी कीन है, नन्दवंश की राजकुमारी से उसका क्या श्रिभप्राय है, पुष्यिमत्र श्रीर श्रिमित्र से इस सुन्दरी का क्या सम्बन्ध है ? यही सब विचार उनके हृदय को मथ रहे थे।

उज्जयिनी-दर्ग्डनायक ने उन्हें लिखा था, इरावती शीघ ही उज्जयिनी से सम्राट् की सेवा में भेज दी जायगी। परन्तु अभी मालवों को कृद्ध करना अञ्छा नहीं होगा। कर्कोटक के युद्ध में मालव सेना के बल पर ही मगध विजयी हो सका है। मालव महाकाल के मन्दिर के तहर्ग्य ब्रह्मचारी के इंगित पर नाचते हैं और यह तहर्ग्य ब्रह्मचारी इरावती को सौंपने को तैयार नहीं होगा। जो हो, चतुर्मास बीतने पर इरावती कुसुमपुर के अवरोध की शोभा बढ़ाये। अभी इरावती की समस्या सुलभी नहीं थी कि कालिन्दी एक नई समस्या वन कर सामने आ गई।



कुसुमपुर का सुगांगेय प्रासाद श्रौर उसका प्रमदवन महानन्द के समय से ही विलास-कीड़ा का चेत्र बना हुन्ना था। शतधन्वा ने उसे श्रौर भी सुन्दर बना दिया था। स्थान-स्थान पर कृत्रिम स्फिटिक-शैल से भरते हुए श्वेत मर्मर के सरोवर जिनमें वर्ष भर कमल खिले रहते। साम्राज्य के मिन्न-भिन्न भागों श्रौर पार्श्व एवं यवन-देश के फूलों से भरी हुई क्यारियाँ योजनों चली गई थीं। प्रमदवन के बीच में एक सुन्दर चित्रसारी थी। सम्राट् शतधन्वा ने उसे स्वयं बनवाया' था। ग्रीध्म के तपते दिनों में सम्राट्, सम्राज्ञी, भृत्य यहीं चले त्र्याते श्रौर चुनार वृत्तों या श्रशोक की छाया में बैठकर दासियों द्वारा उपस्थित किए रंगपानों से रंग लेकर चित्र बनाते। जब चित्र बन जाता तो सम्राट् चित्रकला-विशारदों को बुलाते। 'मैं भविष्य में श्रवश्य सोचूँगा', यह कह कर श्रपनी भूलों का प्रतिकार करने की बात कहते। चित्र चित्रसारी में लगा दिया जाता। श्रौर सम्राट् उसमें हेर-फेर करने की बात भूल जाते श्रौर चित्र श्रधूरा ही रह जाता।

मगध-साम्राज्य की परिस्थिति बराबर डाँवा-डोल होती जा रही थी। पर्पय खाली पड़े थे। अप्रहारिक (दानाध्यक्त ) बौद्ध अमर्थो और बौद्ध विदारों के लिए सदा मुक्तहस्त रहता। कटुक, कर्मदार, कायस्य, फुलिक, चर, मट,—सभी अपने-अपने व्यवसायों को छोड़कर मुएडक बने जा रहे थे। चारों और विलास और व्यभिचार का राज्य था। बच्च प्रदेश

से यवनों की नई सेना के अभियान के समाचार आते और मगध के नागरिक चक्रवर्ती खारवेल के नाम मात्र से ही त्रस्त हो जाते। अब तक मगध की गजवाहिनी अद्वितीय थी और विदेशी आक्रमणों में वह लोहिमित्त की भाँति दृढ़ रही थी। परन्तु अब खारवेल की गजवाहिनी की संख्या औसत में मगध की गजवाहिनी से बढ़ी-चढ़ी थी। खारवेल के मेघवाहन हाथी का नाम तो भारत के नगर-आम में पहुँच गग। पार्श्वनाथ गिरि को केन्द्र बना कर कर्लिंगपित चक्रवर्ती खारवेल मगध और दिख्ण की और एक साथ बढ़ना चाहता था।

एक दिन प्रमद्वन के एकांत कुंजमवन में सेनापित पुष्यिमित्र ने सम्राट् बहरपितिमित्र से मेंट की । उन्होंने कहा—सम्राट्, ऋब सेना का संगठन नए ढंग से करें । ऋब देविषय सम्राट् ऋशोक के धर्मचक से काम नहीं चलता दीखता । हमारी विनीत सेना प्रतिदिन चींण होती जा रही है । ऋब हम तीन ऋोर शत्रुओं से घिरे हैं । पूर्व-पिछ्नम और दिच्ण-पिश्चम में यवन हैं । दिच्ण में यक्तेन हैं । पूर्व में किंलगपित सारवेल । सुके तो इस समय राजधानी सुरचित नहीं जान पड़ती ।

सम्राट्भी गंभीर हो गये। कुछ देर सोचकर उन्होंने कहा—क्या हम खारवेल से मित्रता नहीं कर सकते ?

'कर सकते हैं'—सेनापित बोले—परन्तु हमें किलंग की वह स्वर्ण जिनमूर्ति लौटानी होगी जा सम्राट् श्रशोक मगध से लाए थे। यह जिन-मूर्ति किलंग की देवमूर्ति है। इसे लौटाना होगा।

सम्राट् स्तब्ध रहे।

फिर उन्होंने कहा—उस जिनमूर्ति को लौटाना श्रापमान-जनक है, जब खारवेल ने इसके लिए हमें कोई पत्र नहीं भेजा। हम स्वयं जिन नहीं। जैनों से हमारा कोई भगड़ा नहीं। परन्तु वह मूर्ति श्रव किलंग नहीं जा सकेगी।

'परन्तु फिर रक्तपात होगा।'

'हो। इसका उपचार श्रसम्भव है।'
'दिमित्र की सेना पास है।'

'खारवेल दिमित्र से मिल नहीं सकता। मैं जानता हूँ। परन्तु सम्भव है, हम यवनों के विरुद्ध खारवेल को तैयार कर सकें। इसीलिए हमारे पार्श्वनाथ गिरि पर बलपूर्वक ऋधिकार जमा लेने पर भी हमने खारवेल के विरुद्ध युद्ध नहीं छेड़ा। राष्ट्र की बात बृहस्पित भी समकता है।'

उन्होंने इलका क्षहक्रदा लगाया।

पुष्यिमित्र जानते थे, सम्राट् उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। पृथ्वी के नीचे-नीचे जो भयंकर भूडोल चल रहा था, उसका उन्हें पता नहीं था।

उस रात पुष्यिमित्र जब स्त्रपने विशाल प्रासाद में लौटकर स्त्रा गये, संध्या हो चुकी थी । स्थान-स्थान पर दीपदंडधारी सैनिक खड़े थे । पर्यवीथियाँ हतप्रभ थीं; परन्तु उनमें निष्क का स्त्रादान-प्रदान स्त्रक भी उसी तरह चल रहा था। दो घंटों तक प्रधान कायस्थ से बात करने परं उन्हें पता चला कि सुदूर प्रान्तों में क्या हो रहा है । मधुवन स्त्रौर मथुरा के यवन स्त्रातंक से बड़े विचलित हुए । उन्हें कृष्णदेव पर विश्वास था। मथुरा वासुदेव धर्म का केन्द्र था। इस केन्द्र से ही नई राष्ट्र ज्योति फूटकर सीमांतों तक फैलने वाली थी। इस केन्द्र का नष्ट होने से बचाना होगा, परन्तु स्त्रभी राजदंड निर्वल था। उधर स्त्रिगमित्र का बहुत दिनों से कोई पता नहीं मिला था। वह उप्जयिनी से सहसा लौट ही गया था। महाकाल के मंदिर की देवदासी इरावती भी उसी समय लोप हो गई थी, वह यह भी जानते थे। प्रन्तु स्त्रिगमित्र ऐसे दुःसाहस के काम करेगा जिससे उसका पिता संकट में पड़ जाये, इसका उन्हें कोई विश्वास न था। फिर भी स्त्रिग्नित्र उन्हें प्रसन नहीं कर सकता था। तब क्या पत्रझिल की शिचा व्यर्थ गई ?

गानर्द से पतञ्जलि के पत्र उन्हें मिलते रहते थे। ऋषि पतञ्जलि ने मालवा से लेकर शौरसेन प्रदेश तक एक नई क्रांति की लहर दौड़ा दी थी। वासदेव जी गये थे। जीवन के नए गवाच खुल गये थे श्रीर शून्य-वादी अनातम के स्थान पर उपासना-प्रधान अर्चना-मूलक भागवत-भक्ति की स्थापना हो गई थी। यवनों के अत्याचारों और उनके मध्वनदाह के समाचार सारे देश में फैल गये थे और लोग उत्तेजित थे। पतझिल ने लिखा था—यवनों ऋौर शकों के दल मज्मिमिका, उज्जियनी, मथरा ऋौर कान्यकुब्ज में घूम रहे हैं। इस समय श्रनात्मवाद श्रीर श्रहिंसा से काम नहीं चलेगा। हमारी ऋहिंसा ऋब स्वयं हमारी हिंसा करने लगी है। मैत्री के संदेश ने राष्ट्रीयता की जड़ों को खोखला कर दिया है। धर्म का स्थान पाप ने ले लिया है। भगवान श्रमिताम की श्रहिंसा आज दर्वल मुएडकों श्रौर निर्जीव सिख-सिखनियों की श्रिहिंसा मात्र रह गई है। विनाश और सृष्टि के महान् चक्र के पीछे विकास और विनाश का जो चक्र चल रहा है, उसे इस मालव श्रौर मागध भूल गए हैं। वीभत्स में सुन्दरता का त्रादर्श दूँदने की तरह देश के अन्तः पुर में उमङ्ती हुई उच्छङ्खल हिंसा-शक्तियों के बीच हिंसा अधर्म और पाप है। आज मानवता ने दैत्य को ऋस्वीकार कर दुर्जनों के बध के लिए खड़ग श्रीर यज्ञोपवीत धारण किया है। राजपुरोहित स्वंय श्रपने भवन में चर-चरियों से घिरे हुए धर्मचक नहीं राजचक घुमा रहे हैं। उन पर नियंत्रण रखना होगा और ऋहिंसा, ऋात्म-परमात्म, धर्म-ऋधर्म इन सब की नई व्याख्या करनी होगी। युग-परिवर्तन के साथ धर्म में भी परिवर्तन ! मेद-भाव उपस्थित करने वाली सम्यता को दूर ही से नमस्कार है। आज या कल देश की कुणिठत खड्ग मौयों के लिए उठ खड़ी होगी। उस दिन के लिए जागरूक रहना होगा। और देखों वह दिन पास आ रहा है!

पार्श्वनाथ के विशाल जैन-मन्दिर अब पूर्णतः बन चुके हैं और उनके स्वर्ण-तोरणों और स्फटिक-द्वारों पर बालसूर्य की प्रथम किरणों हत्य करने लगी हैं। योजन-विशाल चेत्र में इस छोटी सी पर्वत-श्रेणी के ऊपर कला, स्थापत्य और सुरुचि के प्रमाण-स्वरूप जैन-श्रद्धा जैसे आकाश का आलिंगन कर रही है। अभी बालसूर्य की रिश्मयों में तपन नहीं है। एक तरुण राजपुरुष एक सिंहपीठ पर चिंता की मुद्रा में बैठा हुआ है। मिण्वन्ध में चम्पाद्वीप का एक महान् रत्न है जो कभी-कभी प्रकाश में भी भलमला जाता है। अभी श्रमश्रु नहीं आई है। रतनारी आँखें। अनार्य रक्त का मिश्रण आँखों में फूट पड़ता था। वह तरुण राजपुरुष खारवेल थे।

पार्श्वेद ने आकर अभ्यर्थना की—क्लिंगाधिपति चक्रवर्ती खारवेल की जय हो!

तरुण सतर्भ हो गया। चिंता की रेखाएँ मिट गईं। उसने पूछा— क्या समाचार है ?

'समाचार श्रच्छा नहीं है। दिमित्र की सेनाएँ कान्यकुन्त की श्रोर बढ़ रही हैं। कदाचित् साकेत पर भी श्राक्रमण हो। द्विज-सेनापित पुष्यमित्र इकेले इतनी बड़ी विदेशी शक्ति को रोकने में श्रसमर्थ हैं। मगध में नंदवंश के समर्थकों ने गुष्त संस्थाएँ बना रखी हैं। वह भीतर से विद्रोह करेंगे। इस प्रकार मगध श्रातंकित है। खारवेल चिंतित हो गये। उन्होंने कहा—समाचार चिंता-जनक है। एक बार मगध के सिंहासन पर ऋधिकार प्राप्त कर यवन उसे सहज ही नहीं छोड़ेंगे। किलिंग और मगव में शत्रुता सही, परन्तु किंग मगध का पड़ोसी राष्ट्र है और जो शक्ति मगध के सिंहासन पर बैंठेगी, उसकी श्रोर से किलंग को सतर्क रहना पड़ेगा। इस समय परस्पर के भेद-भाव को भुलाकर हमें एक राष्ट्र-सूत्र में बँध जाना होगा।

पार्श्वद ने कहा—श्रार्थ के पराक्रम को मगधनासी जानते हैं। परन्तु जैन श्रोर बौद्ध श्रिहिंसक हैं, वह वैष्णव धर्म के विरोधी हैं, कुछ ऐसी धारणा लोगों में फैली है।

'इस धारणा को दूर करना होगा।' चिंतित खारवेल ने कहा—देश जैनों, बौद्धों, वैज्यावों, शाक्तों, शैवों में बॅट गया है। परस्पर धार्मिक मतभेद को भूल कर एक राष्ट्र की पताका उठानी होगी। यवनों के प्रतिपन्ती के रूप में तो हम सब एक हो ही सकते हैं।

'परन्तु कदाचित् सम्राट् बृहस्पतिमित्र यवनों से मेल कर लें।'

क्रोध से खारवेल का मुख लाल हो उठा। खड्ग पर हाथ धरते हुए उन्होंने गर्जना की—ऐसा नहीं होगा, पार्श्वद! ऐसे कैसे होगा। खारवेल मर नहीं गया है। यदि मगध मुक गया तो किलंग के बीर सैनिक सुगांगेय प्रासाद को धूल में मिला देंगे। पाटलिपुत्र की काष्ठ प्राचीर और तुद्ध खाई मेधवाहन खारवेल को रोक नहीं सकतीं। किलंग जैन राष्ट्र सही, परन्तु किलंग भारत का ही श्रंग है। तीर्थंकर के उपासक देश को किन्हीं दामों में नहीं बेचते।

दूर से तुरही बज उठी श्रौर श्रश्वारोहियों का एक दल मन्दिर की श्रोर श्राता दिखाई दिया। खारवेल ने चाँदी के छोटे से तूर्य पर श्वास दी श्रौर वनप्रांत स्वर्ण-निर्धोष से गूँज उठा।

अश्वारोही धीरे-धीरे पास आ रहे हैं। पहाड़ी के तल पर आकर वे उतर पड़े और केवल प्रधान अश्वारोही मन्दिर की ओर बढ़ा। वह केयूरक था।

खारवेल सोचने लगे—पता नहीं, केयूरक क्या समाचार लाये। हम मगध से युद्ध करना नहीं चाहते परन्तु वृहस्पतिमित्र ने साम्राज्य को जैसा निर्वल कर दिया है, उसे देखते हुए यही समक पड़ता है कि या तो मगध में कोई क्रान्ति हो, या हम उस पर श्राक्रमण करें श्रीर इस प्रकार यवनों के श्राक्रमण को विफल कर दें।

तभी केयूरक ने 'जय' कही।

उसने कहा-—श्रार्थ, मगध पर एक श्रनिश्चित श्रातंक की छाया है। पर्यविधिकाएँ स्ती हैं। श्रापान खाली हैं। केवल कुसुमपुर विलास श्रौर मिदरा का व्यवसाय कर रहा है। स्नापके पराक्रम से मागध भली-भाँति परिचित जान पड़ते हैं।

वह मुस्कराया।

खारवेल ने जिज्ञासा के भाव से उसे देखा।

उसने कहा—मगध के भीतर कूट-चक्र चल रहे हैं। नंदवंश के समर्थकों ने कार्लिदी नाम की एक श्रजात कुलशीला प्रतिवेशिनी को नन्दवंश की राजकुमारी घोषित कर दिया है। इन लोगों का एक बलशाली दल है। श्रनेक रत्न-भंडारों के बीजक इनके हाथ में श्रा गए हैं श्रौर ये लोग धीरे-धीरे विद्रोह के बीज बो रहे हैं। उनकी सिंहजाप के काग़ज-पत्र साम्राज्य भर में दौड़ा करते हैं। स्वयं सम्राट् बृहस्पतिमित्र कालिन्दी के रूप के मायाजाल में फँस गये हैं। लोग कहते हैं, कालिन्दी विषकन्या है श्रौर उसके प्रयोग से नंदवंश के समर्थक मौयों को नष्ट करने में सफल होंगे।

इस सूचना को खारवेल आश्चर्य के भाव से सुनते रहे। मगध राजवंश की किसी भी कन्या से वे परिचित नहीं थे। राजवंश को नष्ट हुए कई पीढ़ियाँ बीत चुकी थीं। इग्रत: नन्दवंश की राजकुमारी की वाल जनता को भुलाने के लिए होगी, वह यह समभ गये थे। मन्दिर में निर्माण का कार्य श्रमी चला जा रहा था। कई सहस्र कर्मकार, स्थपित, लौहकार इस काम में लगे हुए थे। भारत, बालि, भव, चम्पा, श्रौर महमूमि के भिन्न भागों से भिन्न-भिन्न प्रकार के स्फटिक श्रौर रत्न लाकर मन्दिर को सजाया जा रहा था।

'संधिविग्रहिक से मिले ?'

'उनसे मिलना नहीं हो सका।' केयूरक ने विनीत भाव से कहा— गांधार से यवनों की नई सेना मिलिंद की कमान में पंचनद की श्रोर चल पड़ी है। बलाधिकत रुद्रसेन कार्लिजर श्रीर गोपादि के श्रश्वारोही गुरुमों को लेकर श्रागे भी बढ़ गये हैं। परन्तु सेना में श्रसन्तोष है।

खारवेल ने पार्श्वद को बिदा किया श्रौर केयूरक को लेकर मन्दिर के गर्भगृह में गुप्त मंत्रणा के लिए चला गया। केयरक ने बताया. मगध का कोव शून्य हो गया है। धर्मप्रचार के लिए मौर्य-सम्राटों ने राजकोष खाली कर दिया है। चन्द्रगुप्त की विश्वविजयी सेना ऋब श्रपने प्राचीन कीर्ति-स्तम्भ की छाया-मात्र रह गई है। यदि सेना को इसी प्रकार राजकोष से कोई स्थायी प्रबन्ध होता न दिखलाई पड़ा. तो श्रन्तर्विद्रोह की त्राशा है। मुग्डकों, कुक्कुटाराम के महास्थविर, धर्म-चक के दोंग श्रीर बृहद्रथ के विलास से माग्ध सैनिक श्रत्यन्त क्रद्ध हैं। किसी भी चाए। घरती की छाती फाड़ कर एक भयानक ज्वाला-मुखी का विस्फोट सुनाई पड़ सकता है। जलौक के समय में जो पंचनद प्रांत मौर्य-साम्राज्य से त्रालग हो गया था, वही यवनों के कूट-चक्रों श्रीरं भारत-श्रिभयानों का केन्द्र बन रहा है। कलिंग के लिए यह शभ श्रवसर है। मगध के दिचाण प्रांतीय दुर्गों की सेनाएं पश्चिम भेज दी गई हैं। शौरा का सम्पूर्ण तट खाली पड़ा है। रोहिताश्व और सुद्ग गिरि के गुल्मों में ऐसे तरुण सैनिक हैं जो युद्धकला की कोई भी बात नहीं जानते। इस समय मगध के संकट से लाम उठाकर कलिंग की जिनमूर्ति लौटाई जा सकती है।

गम्भीर होकर खारवेल कुछ देर तक सोचता रहा। गर्भग्रह के वातायनों से दोपहर का प्रकाश छन कर आ रहा था और भित्तिचित्रों में जड़े हुए रत्न और मानिकों की अलौकिक प्रभा से यह अंधकार कहा भी आकर्षक वर्णच्छटाओं से भर गया था। केयूरक खामी को चिंतामग्र देखकर हन चित्रों से ही जी बहला रहा था। हनमें एक चित्र संसार-वृद्ध का भी था। एक महान् विटप पर मोहासन्न मनुष्य अपनी तुर्बलता को अपना बल सममे तैठा था और उस बृद्ध की शाखा-प्रशाखाओं को अगिएत मूषक तीखे वाँतों से छेद रहे थे। यह मनुष्य क्या सुरिक्त हो सकता था। मौर्य साम्राज्य की यही दशा थी।

जब उसे बोध हुआ, खारवेल उठ खड़े हुए थे। वे गर्भद्वार की ख्रोर बढ़ रहे थे। उन्होंने उम चित्र की ओर गई केयूरक की उत्कर्टा को देख लिया था। वं बोले—तुम सोच रहे हो, मगध का साम्राज्य इसी मनुष्य की तरह हीनशौर्य है! क्यों, केयूरक!

वह मुस्कराये।

उन्होंने कहा—जिन-धर्मग्रंथ शत्रु के संकट से लाम उठाने की त्राज्ञा नहीं करते। यह धर्मनीति नहीं है। जब तक खारवेल की बाहुत्रों में मगध जैसे किसी केन्द्रीय साम्राज्य की स्थापना की शक्ति नहीं है, तब तक लड़खड़ाते हुए मगध पर प्रहार करना देश का अपकार करना है। हम इस देश की राजनीति में एक महान् ववराडर उठाना नहीं चाहते। परन्तु किलंग का गौरव किलंग की जिनमूर्ति मागधों को लौटानी होगी। इससे उन्हें त्राण नहीं मिलेगा। हम मगध को दुर्जल नहीं करना चाहेंगे, परन्तु खारवेल के रहते यवन मगध पर अधिकार भी नहीं कर सकेंगे। देखें, पुष्यिमित्र मगध को कैसे बचाते हैं ?

गर्भगृह से निकल कर दोनों गुप्त मार्ग से नगर में आ गये। खारवेल इस समय गुप्त वेश में थे और केयूरक मागध वेश में। इसी वेश में उसने मगध से कर्लिंग की यात्रा की थी। वे धन-धान्यपूर्ण कर्लिंग की सर्वश्रेष्ठ पर्यय-वीथियों के भीतर से होकर जा रहे थे, कि केयूरक ने खारवेल के बाहुमूल को पकड़ कर संकेत किया। अवगुंठनवती एक अपूर्व सुन्दरी माराधी रत्न-पर्य की ओर बढ़ रही थी।

'कालिन्दी!'

श्राश्चर्य से खारवेल ने प्रतिध्वनि की-कालिन्दी!

'हाँ, नन्दवंश की राजकुमारी।'

खारवेल ज्ञा भर स्तब्ध खड़े हो गये। उन्होंने कहा—केयूरक, इस रहस्यमयी रमणी का कलिंग ग्राना संकट से खाली नहीं। तुम जान्रो। में इसकी गति-विधि पर ध्यान रखना चाहता हूँ। संध्या होते-होते मैं राजभवन में पहुँच जाऊँगा। हो सकता है, यह सुन्दरी तुम्हारे पीछे-पीछे, कलिंग ग्राई हो, या ग्रौर कुछ रहस्य हो। कितना ग्राइचर्य है एक युवती मगध साम्राज्य के विरुद्ध षड्यन्त्र खड़ा कर सकती है। में भी इसे देखूँ।

एक तंग रत्न-वीथी में घुसकर कालिन्दी लोप हुन्ना चाहती थी। केयूरक को वहीं स्तब्ध छोड़कर तरुण खारवेल उसी वीथी में घुस गया।



नंग-वीथी में एक ग्राकाशचंबी श्रद्दालिका के सामने पहुँच कर कालिंदी रुकी। वह स्थान इस समय जनशून्य था। पीछे चलकर कोई उसका पीछा कर रहा है, इसका ग्रामास उसे हो गया था। दीप जल चुके थे, परन्तु इस स्थान पर ग्रालोक चीण ही था। सिंहद्वार के पास कालिंदी रुकी। उसने कड़क कर पूछा—

'कौन हो जी, जो इस तरह मेरा पीछा करते हो ?'

खारवेल पास आगाया। उसने दृदता से कहा—कौन हो तुम, सुन्दरी १ किलंग की नागरिक तो तुम नहीं जान पड़तीं। इसं तुम्हारे गुप्त अभियान का क्या अर्थ है १ क्या तुम मौयों की दूतिका तो नहीं हो १

कालिंदी ने श्रन्यमनस्कता से कहा—तुम कोई भी हो, बड़े वाचाल जान पड़ते हो। तुम्हें पर-स्त्री से बात नहीं करना चाहिये।

खारवेल ने ऋडहास किया-पर-स्त्री।

वह फिर टहाका मार कर हँसा—तुम शत्रुराष्ट्र की नागरिका हो। पाटलीपुत्र से तुम आ रही हो। कालिन्दी तुम्हारा नाम है। सच हैन?

कालिन्दी ग्राश्चर्य में डूब गई।

उसने खड्ग निकाल लिया। त्त्रण भर में 'यह लो, तो मरो!' कहते हुए उसने प्रहार किया श्रौर यदि खारवेल सतर्क न हुन्ना होता नो वह घायल हो गया होता । कई च्रणों तक खड्गों का युद्ध चलता रहा । कालिन्दी सुन्दरी ही नहीं थी, वह वीर युवती थी । खारवेल उसके साहस पर मुग्ध हो गया ।

सहसा सिंहद्वार पर कोई आया। खड्गों की 'छुपाक्-छुपाक्' से वह समभ नहीं सका कि बात क्या है। उसने चिल्लाकर भृत्य को दीपद्राड लाने की आज्ञा दी। खारवेल ने कहा—कालिन्दी, यह खेल बंद कर दो।

परन्तु शायद् कालिन्दी ने इसे सुना नहीं।

उल्काधारी त्रा गये। सिंहद्वार जगमग हो उठा। दोनों युद्धवीरों ने परस्पर देखा।

चंपक-सा वर्ण । मुख पर ताम्बूल की रेखा । मस्तक पर उत्तेजना और भय से भलके हुए श्रम-कण । कंचुक के नीचे लोभ और साइस से उथल-पुथल होता हुआ सौन्दर्थ । कालिंदी खारवेल के मन को छू गई । उधर कालिंदी भी इस तेजवान युवक से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी । खारवेल ने समभा—अपूर्व सुन्दरी । कालिन्दी ने मन में कहा, सुन्दर तहण है ।

तभी घर में चलने को कहा गया। भीतर विशाल प्रांगण था। एक कटे-छटे छोटे से उद्यान में कृत्रिम क्रीड़ा-शैल पर बैठ कर सब विश्राम करने लगे। उत्सुक जन उमड़ श्राये थे।

गृहस्वामी ने कहा—युवक, तुमने श्रज्ञात कुलशीला युवती से लड़-भिड़ कर किलंग के वीर नाम को ठेस पहुँचाई है। तुम्हें दिखड़त होना होगा।

खारवेल ने मुस्करा कर कहा—परन्तु जब स्त्री विदेशी नर्तकी हो।
'तभी तो, तरुण! मागध हमें क्या कहेंगे ?'
किंति की स्त्रोर मुझ कर खारवेल ने कहा—कालिंदी, देख लिया

तुमने किलंग के खड्ग का शौर्य। क्या इसी साहस पर तुम आग से खेलने चली थीं ?

कालिंदी की त्रोर देखकर वह मुस्कराया। कीड़ा-शैल के शिखर से प्रकाश जलधारा की माँति कर रहा था। कालिंदी उसी को देख रही थी।

उसने धीरे से कहा--- श्राप कौन हैं, देव !

गृहस्वामी को खारवेल की उच्छृङ्खलता बुरी लग रही थी। उसने कहा—तरुण, तुम बात करना नहीं जानते। तुम कर्लिंग के ही जान पड़ते हो। श्रपना खड्ग इधर दो!

धीरे से खड्ग गृहस्वामी को दे दिया गया। हीरे के ऋच्रों में लिखा था—'किंलिगाधिपति खारवेल'। प्रकाश में ये ऋच् कीलित मंत्र की तरह दमक उठे। ऋाश्चर्य से गृहपित ने खारवेल की ऋोर देखा। तक्षण मुस्करा रहा था।

'कर्लिगाधिपति जिनरत्तक जैन सम्राट् खारवेल की जय!'

खारवेल ने परिस्थिति सँभाली। उसने खड्ग हाथ में ले लिया। कहा—इसमें ऋाश्चर्य की कोई बात नहीं, नागरिक! खारवेल किलंग का सेवक है, शासक नहीं। तुम जन ही तो खारवेल के बल हो। इस शंकास्पदा युवती के पीछे-पीछे मैं यहाँ ऋा गया।

कालिंदी भी अब संयत हो चुकी थी। उसने कहा—कर्लिगाधिपति चक्रवर्ती दासी की धृष्टता को च्रमा करेंगे। कालिंदी की यही प्रार्थना है। जैसा सुना, वैसा ही पाया।

वह मुस्करा रही थी। जाने को मुड़ रही थी।

खारवेल ने हाथ पकड़ लिया। उसने कहा—नंदकन्ये, इस षड्यंत्र का क्या ऋर्थ है १ दिमित्र मथुरा में ऋत्याचार कर रहा है, क्या तुम्हें इसका पता नहीं १ तुम नहीं जानतीं, देश में तुम कैसी ऋाग लगा रही हो ! तुमने विषेतो सर्प के मस्तक पर पैर घर दिया है। पुष्यमित्र को तुम नहीं जानतीं!

कालिंदी ने सहज हास से कहा—सम्राट् के लिए तन, मन, धन समित है। कालिंदी मुरा-माता की संतान है। कायर मौर्यों ने जिस महान् वटकृत्व को उसाङ् फेंका, दुर्वासा चाएक्य ने जिस कुश की जड़ में तक भर दिया कि वह फिर फले-फूले भी नहीं, वही श्राज मौर्यों का नाश चाहता है।

खारवेल चितित हो गये।

उन्होंने कहा—देश पर यवन-युद्ध के बादल घुमड़ रहे हैं। आज यदि जैन, बौद्ध, हिन्दू एक भांडे के नीचे इकट्ठे हो इस अखंड भारतभूमि के उद्धार के लिए निकल पड़ें तो दिमित्र, घड़रोस और भिलिन्द बल्ख की गलियाँ भाकेंगे। मौर्य जर्जर सही, परंतु पुष्यमित्र की भुजाओं में शिथिलता नहीं आई है। परन्तु, दुम सुभसे क्या चाहती हो, युवती ?

'नहीं बताऊँ ?' 'तो बंदी होगी।'

'श्रच्छा, श्रार्य, बंदी कर लें।' श्रल्हड्डपने से वह कह गई।

एक च्राण ठहर कर उसने कहा—जिनमूर्ति सुगांगेय प्रासाद के पूर्व के भूगर्भ रत्नभंडार में है। लेना हो, तो कालिंदी का हाथ बटाश्रो। नहीं तो पाटलिपुत्र यवनों के हाथ में होगा श्रोर कलिंगपति खारवेल जिन तीर्थंकर के सम्मुख श्राजन्म लांछित रहेंगे।

यह कह वह तेज़ी से बाहर चली गई। खारवेल ने इशारा किया, जाने दो।

गृहस्वामी से विदा हो खारवेल महलों में श्राये। तब उनके मन में कार्लिंदी के कहे हुए ये सांकेतिक शब्द बड़े-बड़े श्रद्धरों में उमर ब्राते थे—जिन-मूर्ति गांगेय प्रासाद में है। उनका वीरदर्भ जाग उठा। यह जिनमूर्ति कलिंगमाता पर कितनी बड़ी लांछना है। दिमित्र श्राये, परन्तु किंग मौर्यों से कोई संबंध नहीं रखेगा। क्या खारवेल की भुजाश्रों में इतनी शिक्त नहीं कि वह ययनों को देश से बाहर खदेड़ दे ? कुछ न कुछ करना होगा। श्रव श्रशोक की किंगि-विजय की प्रतीक जिनमूर्ति को सुगांगेय प्रासाद में श्रिधिक दिन रहना नहीं होगा। मगध का बच्चा किंग के इस श्रपमान की बात जानता है, हाय!

खारवेल का तक्या हृदय रो उठा। देश यवनों से आतंकित है।
मगध पर आक्रमण करना देश के अभाग्य को चुनौती देना होगा,
परन्तु जिनमूर्ति को तो मौर्यों से ही लाना होगा। चाहे जो हो। अनुपम
सुंदरी कार्लिदी के हाथों में जिनमूर्ति है—स्वयं जिनदेवी जैसे आश्वादि
की प्रसादी क्रोकर उपस्थित हुई हों। एक ओर है धर्म। एक ओर है
देश। मगध पर आक्रमण करने से देश संकट में पड़ता है, अक्रमण्य
बैठे रहना धर्म का अप्रमान करना है। खारवेल धर्म की ध्वजा लेकर
आगे बढ़े, या देश की मंगलाकांचा लिये बैठा रहे।



हेमन्त के उस प्रभात में दिवाकर, रत्नाम्बर श्रीर इन्दु ने श्राश्चर्य से देखा, श्राचार्य भूर्जपत्र बाँध रहे हैं। बड़े-बड़े पोथे सँभाल कर रखे जा रहे हैं। जैसे श्राश्रम छोड़कर वे कहीं बाहर जा रहे हों।

इन्दु ने पूछा—पिता, यह श्राप प्रातः क्या कर रहे हैं ? महाभाष्य की एक विशाल पांडुलिपि लपेटते हुए उन्होंने किंचित स्मिति से कहा—इन्दु, मुक्ते पाटलिपुत्र जाना है।

इन्दु चुप रही।

मुनि बोले—हाँ बेटी, पुष्यमित्र ने बुलाया है । मैं उसका ऋत्विज हूँ न १ वह मुस्कराये ।

इसका ऋर्थं इन्दु नहीं समसी। उसने कहा—मैं भी चलुँगी, पिता।

पिता ऋषि ने मोह की श्राँखों से उसे देखा—भूजीपत्र उसी तरह छोड़ कर उठ खड़े हुए। इन्दु के किट तक फैले कोमल-मस्या केश-पाशों को दुलारते हुए उन्होंने कहा—बेटी इन्दु, त् एक दिन श्रवश्य पाटलिपुत्र जायगी। परन्तु श्राज नहीं, बेटी! त् मगध की रानी बनेगी।

इन्दु लजा से लाल ! यह भागी ! वह भागी ! मौलिसिरी के कुंज में उसने शरण ली।

हिरग्णी की तरह छुलांग मारती इस लजालु लड़की को च्राग भर

स्नेह से देखते रहे। दो च्चण चुप रह कर पुकारा—इन्दु! 'त्राई!'

श्रव श्राई इन्दु । परन्तु लजा से दकी जैसे सहज श्रवगुंठन से दकी उषा-वधू ।

ऋषि ने कहा—इन्दु बेटी, में शीघ ही आऊँगा। तब तक मेरा काम समाप्त हो जायगा और किसी योग्य वर के दुमे सौंप कर में बन में तपस्या करने चला जाऊँगा। यहाँ से मैं मथुरा जाऊँगा, वहाँ से प्रयाग और साकेत होते हुए कुसुमपुर। तू निश्चित रहना। आअम की देखभाल उजयिनी का गोप्ता कर लेगा।

इन्दु के मन में शंका उठी। मथुरा के भयंकर समाचार देश में फैल गये थे। उसने कहा—पिता, मथुरा तो निरापद नहीं है।

मुस्कराहट लाते हुए पतज्जिल बोले — निरापद अब इस देश में कौन जगह है, बेटी! वैयाकरणी, बुद्धिजीवी, भिन्नाजीवी ब्राह्मण को किसका भय, इन्दु!

उन्होंने श्रावेश में भर कर कहा—दूर नहीं है वह दिन बेटी, जब यवन इस पुष्य भूमि से बाहर कर दिये जायेंगे। नास्तिक बौद्धों श्रौर जैनों से यह पृथ्वी शून्य हो जायगी। नए ब्राह्मण धर्म की दिग्विजयिनी पताका हिमालय शिखरों से लेकर रामेश्वरम् तक उड़ती दिखाई पड़ेगी। फिर एक बार वासुदेव को पांचजन्य बजाना होगा। एक महान् नरमेध करना होगा। उस नरमेध का होता होगा पुष्यमित्र श्रौर पुरोहित होगा तेरा पिता पतञ्जलि।

वह पागल की तरह श्रष्टहास कर उठे। इन्तु इन बातों को समभाने लगी है। कुछ भयभीत भी होती है। परन्तु पिता के तेज को भी जानती है।

चलते समय महर्षि ने दिवाकर श्रौर रत्नाम्बर को बुलाकर श्राश्रम उनके हाथ सौंप दिया। उन्होंने कहा—पुत्रो, तुम तहरा हो। श्राश्रम की मर्यादा तुम जानते हो। मैं इन्दु को तुम्हारे पास छोड़े जाता हूँ। ऐसा करना जिससे इसका मन न दुखे। यदि तुम्हें मेरे पास कोई संदेश मेजना हो तो श्रवंति के दराइनायक को कहला देना। इस समय सारे देश में श्रापांति के बादल उमड़ रहे हैं। यवन अभी कर्काटक से परास्त होकर भागे हैं। मथुरा दूर नहीं है। वह उसे केन्द्र बना रहे हैं। श्रतः सतर्क रहना। समय-सयय पर मेरा श्रादेश तुम्हें मिलता रहेगा।

रत्नाम्बर ने कहा—जो आज्ञा, गुरुदेव ! तब तक दिवाकर स्वाध्याय में प्रमाद न करे, यह आदेश इसे दे जाइये।

ऋपि मुस्कराये।

'वत्ता'—उन्होंने स्नेह से कहा—दिवाकर बड़ा सीधा लड़का है। तुम इसे चिढ़ाया मत करो । हिले-मिले रहो। तुम तीनों ही मेरे पुत्र हो। श्राश्रम की मर्यादा का पालन करो।

जब ऋषि चले गये तो भरी हुई आँखों से तीनों उस वृद्ध, परन्तु तेजस्वी कर्मठ पुरुष को देखते रहे । दूर शिप्रा-तट की तमाल-पाँति में वह वृद्ध परन्तु तेजस्वी शरीर धीरे-धीरे लोप हो गया । देर तक तीनों चुप रहे । फिर धीरे से नि:श्वास छोड़ते हुए इन्दु वोली—मथुरा दूर है न, दिवाकर ! कितनी दूर है ?

परन्तु विवाकर उत्तर दे, इससे पहले ही रत्नाम्बर बोल उठा—बहुत दूर हन्दु बहिन, वहाँ वासुदेव के बड़े-बड़े मन्दिर हैं। जैसे मालव महा-काल की उपासना करते हैं वैसे सात्वत् और ग्राभीर वासुदेव की जय मनाते हैं। बड़े वीर, निर्द्धन्द ग्रीर भावुक लोग हैं माथुर!

'तुम मथरा गये हो, बन्धु रत्नाम्बर ?' इन्दु ने जिज्ञासा की । रत्नाम्बर ने मुस्करा कर स्नेह से उसे देखते हुए कहा—कैसी भोली हो, इन्दु! तुम्हारा रत्नाम्बर कोई पाणिनी का शिष्य तो है नहीं जो शिखा-स्त्रों में उलभता रहे । वह तो चाणक्य को ही एकमात्र ऋषि मानता है । चाणक्य कहते हैं—लोकज्ञान इकट्ठा करो, देश-विदेश धूमो, यवनों को देश से निकाल दो, सारे भारत में एक महान एकराष्ट्र की स्थापना करो। तब तुम सफल होगे। यह नहीं कि ब्रह्मचारी बनकर निरुद्देश कएट , करो पाणिनी, पाणिनी, पाणिनी। लट् लिट् लकार खचखच खचांकार। उसने दिवाकर के ऐसी चुटकी काटी कि वह चिल्ला उठा।

रत्नाम्बर के चिंतामुक्त, कलोलप्राग् श्रद्वाहास से श्राश्रम के लता-कुंज प्रतिध्वनित हो उठे।

उधर इन्दु उदास हो रही थी। पिता कहीं चले जाते हैं, तो श्राश्रम उसे सूना लगता है। उसका मन भटका रहता है, न जाने कहाँ-कहाँ। रत्नाम्बर कथा-कहानी कह कर, दिवाकर को छेड़ कर किसी तरह उसे हँसाना चाहता है, परन्तु इन्दु की गम्भीरता की प्राचीर लोइ-प्राचीर की तरह दह है। इसे भेदना कठिन है।

सन्ध्यापूजन से निवृत हो जब तीनों त्राश्रम के सामने शिलाखंड पर बैठे, तो हेमन्त की चाँदनी ने सारे प्रदेश को उज्ज्वल और श्रलौकिक बना रखा था। रत्नाम्बर चुपके से कुटी के भीतर चला गया और इन्दु की बीखा उतार लाया। इन्दु के ग्रास आ जब उसने निपाद में मिले तारों को भंकार दी तो इन्दु चौंकी। उसने कहा—रहने दे, बन्धु! तूमुके सता मत।

'बजा इन्दु'—रत्नाम्बर ने आग्रह किया। तू इस तरह गम्भीर बनी रही और यह दिवाकर इसी तरह पाणिनी घोटता रहा तो तेरे रतन को आश्रम छोड़ना पड़ेगा।

इन्दु ने कुछ कहा नहीं, वीगा ले ली । स्वर वदल धीरे-धीरे माल-कोस में कोई गत बजाने लगी । वीगा के चढ़े स्वर चाँदनी रात के पहले पहर में त्राश्रम के लता-कुंजों से ऊपर उठकर शिया के तट की जगमग बालुकाराशि को नादित करने लगे ।

कैसा करुण । श्रालाप था ! इन्दु की श्राँखें भर श्राईं । फिर एक बार सोई हुई चेतना । जाग उठी । तरुण श्राग्निमत्र की बीखा बजाती हुई छिवि उसकी श्राँखों में नाचने लगी । रत्नाम्बर ने देखा, इन्दु की श्राँखों में मोती-से उज्ज्वल दो श्रश्रुविन्दु फूल रहे हैं। श्रवश्य । उस तहण को इन्दु भूली नहीं है। उसे इस तहण के भाग्य पर ईंच्या होने लगी। इन्दु भावना में विभोर वीणा पर श्रॅगुलियाँ चला रही थी। बल्कल पत्रों के नीचे उसके उभरे हुए वन्न की रेखाएँ श्रावेश के कारण स्पष्ट भालक रही थीं। भावों के उत्थान-पतन के साथ उसके नयन चंचल हो उठे थे।

दिवाकर उसे त्राश्चर्य से देख रहा है, यह भूलकर रत्नाम्बर मुग्ध भाव से इन्दु को देखता रहा।



शरत्-पूर्णिमा। पृथ्वी ज्योत्स्ना में नहा रही थी त्रौर श्राकाश उस नग्न सौन्दर्य को देखकर स्तब्ध हो रहा था। कुकुटाराम के विहार के एक कव में श्रामणेरी प्रज्ञा त्रौर भिन्नुणी इरावती में बातें हो रही थीं। महाकाल की नर्तकी राजाज्ञा से यहाँ लाई जाकर बौद्ध-स्थविर की देख-रेख में नई शिचा प्राप्त कर रही थी। वह जानती थी, यह सब छल है। हृद्ध्य की प्रताइना है। वृहस्पतिमित्र के रंगमहल के प्रसाधन उसकी बाट देख रहे थे। परन्तु वह कुछ सोच नहीं सकती। जैसे भी हो, वह भूल जाना चाहती है श्रातीत, भूल जाना चाहती है श्रिप्ता की चंचल लहरियाँ, महाकाल के नृत्य-उत्सव श्रीर मालवमिण तक्या ग्राग्नित्र। एक टीस-सी उसके हृद्य में उठती है। जब उसने त्रात्म-समर्पण किया तो श्राग्नित्र ने उसे स्वीकार नहीं किया, जब श्राग्नित्र का गर्व उसके चरणों में लोटा, तब वह हिमालय की तरह श्रांडग रही। श्रव श्राग्नित्र कहाँ है, वह नहीं जानती। उसने श्रात्मघात की चेष्टा की, परन्तु श्रास्पल रही। श्रव एक नए छल से उसे लड़ना पढ़ रहा है। तब वह क्या सब चुपचाप सहन कर लेगी ?

द्वार पर वृद्धा धर्मपालिका दिखलाई दी । उसने पूछा—क्या वातें हो रही हैं, मगिनी!

मुस्करा कर प्रज्ञा ने कहा—श्रायें, श्रायें ! मैं इस नई शिक्तमाणा को धर्म का सन्देश देती थी। 'धर्म की जय हो!'—भीतर त्राते हुए वृद्धा ने कहा—नई शिच्नमाणा! तुम्हारा नाम क्या है ?

वह खड़ी हुई मुस्कराने लगी।

इरावती ने विनम्रता से कहा—मैं इरावती हूँ । महाकाल के मन्दिर की नर्तकी।

'नर्तकी !' बद्धा ने नाक सिकोड़ी । 'तुम देवदासी हो ?' 'हाँ !'

वह चुप हो रही।

'तुम यहाँ शांति पात्रोगी, पुत्री !' बृद्धा ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा—ग्रामिताम का धर्म जनमात्र को शाँति ग्रौर मुख का सन्देश पहुँचाता है।

इरावती का साहस बढ़ा। उसने कहा—सो तो भनते ! मैं सुख ग्रौर शांति के लिए प्रयत्न कर रही हूँ। परन्तु मुक्त ग्रमागिनी के भाग्य में सुख ग्रौर शाँति है कहाँ ?

वृद्धा ने उसे सान्त्वना दी। 'सुख श्रौर शांति मन की व्यवस्था है, शिच्नमाणा! तुम्हारे मन में श्रमी दुःख की मावना है इससे तुम दुखी हो। यदि तुम्हें इस च्रणमंगुर शरीर श्रौर उसके सौन्दर्य के उपसाधनों पर मोह न हो, तो तुम दुखी नहीं हो। चेष्टा करो, पुत्री! भगवान तथागत तुम्हें सुबुद्धि दें। सुन्दर मानव शरीर देवता की प्रसादी है। इस शरीर से ही निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है।

इरावती को मन ही मन हँसी आ रही थी। ब्रह्मचारी आनन्द भी तो इससे भिन्न कुछ नहीं कहता था। तब उसे लालसा थी, अनात्म के उपासकों के बीच में रह कर अपने सौन्दर्य की एक बार परीचा करे। परन्तु इन अनात्म के उपासकों में तो सारा दोंग ही दोंग है। कितनी बड़ी प्रताइना, कितनी बड़ी भोग-लिप्सा छिपी है इनके त्याग और वैराग्य के गर्वीले वस्त्रों के नीचे। उसे हँसी ग्रा गई।

प्रज्ञा ने उसे हॅसते देख लिया—ग्रार्थे, यह शिक्तमाणा हँसती है। इसे विनय की शिक्ता देना कठिन है। यह ग्रविश्वासिग्गी है। उसने किंचित् कोध भरे शब्दों में कहा।

'अविश्वास पाप है।' वृद्धा बोली—और पाप सम्यक् बुद्धि के। नष्ट कर देता है।

वह इरावती के पास चली ग्राई। उसे जपर से नीचे देखती उसके निष्कलंक सौन्दर्य का निहारती हुई। एक सुद्र निःश्वास निकल गया। उसने सोचा-ग्रभी इसकी श्राय ही क्या है ? श्रभी निरी बाइकी है। ग्राभी यह शील ग्रौर संयम की सीमाएँ क्या जाने ! युवती शिंक्सी-णात्रों से उसे चिढ थी। ये छोकरियाँ संघ में द्वेप त्रौर कामना के बीज वो देती हैं श्रीर भिन्न चंक्रम का चक्कर काटते रहते हैं। श्रभी उस दिन एक तरुण मिन्नुणी विहार के पीछे एक तरुण मिन्नु के साथ प्रेमालाप करती हुई पकड़ी गई थी। महास्थिवर ने उसे कई दिन तक एकांतवास का दराड दिया, परन्तु जब एक सप्ताह बाद उसे निकालने के लिए शीलगृह का द्वार खोला गया, तब वह गायब थी। प्रेमी भिन्न उसे निकाल ले गया । प्रतिदिन संघ में इस प्रकार की घटनाएँ हो चली थीं और धर्मपालिका का मन नरुण-तरुणियों के प्रति घणा से भर गया था। इरावती के सम्बन्ध में भी वह जान चुकी थी कि वह राजाजा से यहाँ है। ऋर्थ स्पष्ट था। विहार सम्राट् के रङ्गमहल का प्रवेशद्वार हो रहा था। दूर-दूर से धर्मामात्य की आजा से युवतियाँ कुक्कुट।राम में लाई जाती, कहा जाता, इन्हें शील-संयम की शिक्ता देनी है। परन्तु एक दिन उन्हें छोटे से अपराध में मित्तुसंग से अलग कर दिया जाता श्रीर राजा के श्रधिकारी उन्हें ले जाते। तब वे या तो सगागेय प्रासाद की शाभा बढातीं, या अधिकारियों की भोगलिएसा की वस्तु वनतीं, या वेश्या बनकर रूप की हाट में बैठतीं।

उसने कहा—पुत्री, तुम्हारे सामने जीवन के प्रलाभन आयोंगे, उनसे लड़कर ही तुम बुद्ध की शांति का मार्ग ग्रहण कर सकागी। इन प्रलोभनों के पार ही शान्ति का स्वर्णदेश है। श्रतः, शाल और संयम से रहना।

प्रज्ञा मुस्कराई ।

इरावती ने बल बटोर कर कहा--शील ख्रौर संवम की सीमा क्या है, द्यार्थ!

वृद्धा ने उत्तर दिया—यह प्रश्न तुम महास्थिवर से करना। परन्तु जो उन्होंने हमें बताया है, वह यही है। सुख की आशा छलना है। इसका फल है अतृति। अतृति का अर्थ है दुःग्व। दुःख अशान्ति का कारण है। अतः सुख की प्रवंचना को दूर रखना ही ध्येय है। इसी से शील और संयम का उपदेश है।

जब दोनों चली गई, तो इरावती देर तक सोचती रही। अन्त में उसने स्थिर किया, वह वासना के महान जल-संपात पर संयम की कठोर शिला घर देगी। जीवन की एक भाँकी थी उल्लास। महाकाल के मिन्दर में देवमूर्ति के सामने उसने अ्ञानन्द और उल्लास का उच्छुक्कल नर्तन देखा था। अब वह देखेगी अनात्म के उपासकों के बीच संयम और शील की मरुस्थली। वह हृदय को स्खने देगी। सुख के आअय मन को ही नष्ट करना यदि लच्च है तो वह मन को अग्निमिन्न की श्रोर से एकदम हटा लेगी।

उसमें इतना महान् परिवर्तन हो गया कि बाहर शरत्-पूर्णिमा के केतकी-हास की त्रोर भी उसमें जरा-सा त्राकर्षण न रह गया। परन्त इस विराग में भी एकान्त कल्ल उसे छलने लगा। उसने सोचा, चलो, चंक्रम तक तो कोई वाधा है नहीं। जरा घूम लूँ। संयम श्रीर शील के इन उपदेशों को टढ़ कर लूँ। फिर लौटकर देखूँगी, नींद धाती है या नहीं।

एक विशाल स्फटिक-शिला पर बैठकर वह बुद्धा के उपदेशों पर

विचार करने लगी। उसने नारी जीवन की असार्थकता के सम्बन्ध में सोचा। मालवों श्रीर बौद्धों के सम्बन्ध में भी सोचती रही। तभी एक तीर उसके पैरों के छू गया। इरावती काँप उठी। उसमें बँधे हुए भूर्जपत्र की स्रोर उसने शङ्का से देखा। वहाँ कोई नहीं था। खाल कर चाँदनी के प्रकाश में उसने पढ़ा—

श्रग्निमित्र !

उसे जैसे विजली मार गई। क्या अग्निमित्र मगध आ गया ? क्या यह उसके साथ-साथ है ? क्या उसे पता लग गया, वह सम्राट् की आज्ञा से यहाँ है ? उसकें हृदय में फिर घात-प्रतिघात भरने लगे। उसके मन ने कहा—अभी संघ की शरण जाने का समय नहीं आया है। अभी समय है।

वह जानती थी, चंक्रम से वाहर प्राचीर से सटे हुए किसी शाल्मिल के वृद्ध पर से ऋगिनिमित्र ने उसे लच्च कर तीर छोड़ा है। इस तीर ने एक ही प्रहार में उसके शील और संयम के भावों को इस तरह उड़ा दिया, जैसे भंभा वई के देर का छितरा देता है।

तभी उसे खें।जती हुई प्रज्ञा आई। उससे कहा-शिक्तमाणा, तुभ यहाँ अकेली बैठी क्या करती हो ?

'मैं शील ऋौर संयम के विषय में धोचती थी, आर्थे।'

'चंक्रम तरुणी शिचामाणा के लिए सबसे सुरिचात स्थान नहीं है, इरावती!'

'भन्ते ! मन से ऋधिक चंचल शत्रु तो कोई नहीं और एकान्त कच्च में भी वह शत्रु तो रहता ही है।'

'भीतर चलो, शिच्नमाणा !'

इरावती बोली नहीं। वह एक वेगवती भावधारा में बही जा रही थी।

उसने कहा-श्राज्ञा हो, मन्ते ! तो इस एकान्त चंक्रम पर थोड़ा

नृत्य कर लूँ। महाकाल के मन्दिर में शरत्-पूर्शिमा में में सदा नृत्य करती रही हूँ।

यौर जब तक वह उसे रोके-रोके, मत्त-मयूरी की भाँति बल्कल वस्त्रों को फैला इरावती धीर मन्थर गित से नृत्य करने लगी। श्राश्चर्य-चिकत हो, प्रज्ञा उसके सुगठित अङ्गों का श्रानन्द-नृत्य देखने लगी। इरावती श्रपने को भूल गई, प्रज्ञा का भूल गई, बौद्ध विहार की भर्यादा भूल गई श्रौर उसके श्रङ्ग-प्रत्यङ्ग से मादन-भाव जाग उठा। प्राचीर से बाहर किसी शाल्मिल से श्रिमित्र उसे देख रहा होगा, श्राज वह उससे पूरा-पूरा बदला लेगी। केसे श्रपार्थिक सौन्दर्य को ठुकरा कर उसने महान् भूल की है, श्राज वह भी समके। श्रविकसित छुमुदिनी पर पत्थर की कठोर शिला तुमने उस दिन रख दी थी। श्रब वही कुमुदिनी शिला फोड़ कर बाहर निकल श्राई है श्रौर इस चाँदनी रात में श्रपने श्रभिसार के लिए उसने श्रपनी सारी पँखुड़ियाँ खोल दी हैं।

चंक्रम पर भिच्चु-भिच्चुणी इकट्ठे हो गए थे। उनके लिए वह नृत्य आश्चर्य-घटना मात्र था। सब जैसे स्तब्ध हो इरावती को पी रहे थे। नील सङ्घाटी का छोर पकड़े इरावती तारों भरे आकाश की ओर ताकती हुई मत्त-मयूर का अभिनय कर रही थी। भिच्च-भिच्चुणियों ने पाप-भावना से दाँतों-तले उँगली दी।

उपास्थोगार में प्रवारणा समाप्त हो गई थी श्रौर भिन्नुसङ्घ लौट रहा था। उसी समय यह श्राश्चर्य-समाचार स्थविर की मुन पड़ा। कोध से उनकी भवें तन गई। उन्होंने प्रधान भिन्नुग्णी धर्मपालिता को बुलाकर कहा—मुनती है, श्रायें! विहार में यह श्रमाचार!

'हाँ, भनते ! यह नई शिक्तमाणा राजाज्ञा से यहाँ ऋाई है।'

स्थविर ने कोध से कहा--- बज्र-सत्व का वज्र इन मूर्ख मौयों पर गिरे। धर्मीमात्य ने बौद्ध विहारों श्रौर सङ्घारामों को नारकीय सम्राटों का रङ्ग-



महल बना दिया है। ग्रव राजाज्ञा से भेजी हुई कोई भी युवती हम शिच्नमाणा के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे।

वह भिद्ध-भिद्धिशियों के एक बड़े दल के साथ चंक्रम की ग्रोर चलें। श्रम की बूँदें पूर्णचन्द्र के श्रालोक में उसके मुख पर मोतियों की तरह भलक रही हैं। कैसा था वह दृश्य! क्रोध श्रीर द्वीम मूल कर भिद्ध-भिद्धाश्यायाँ कला का वह सर्वश्रेष्ठ सम्मोहन चित्र देखने लगे।

सहसा नृत्य रुक गया। भावावेश से वह शिथिल हा गई थी। शीघ ही भिक्तिणियों ने उसे घेर लिया।

महास्थिवर ने पूछा-शिच्नमागा, तुमने ऐसा क्यों किया ?

इरावती ने धीरे-धीरे संयत होते हुए कहा—रहने दो, भिन्तु ! तुम कला ख्रौर स्थानन्द के मर्म का क्या जानो ? तुमने स्थानत्म को वरण् किया है । तुम पाखरडी हो । मैं इस पाखरड-भवन में -रहना नहीं चाहती । तुम मेरा गला घोंट रहे हो । तुम स्थानन्द की उपासिका कला-कर्जी इरावती को शील ख्रौर संयम का पाठ नहीं पढ़ा सकते !

वह रो उठी। शिथिल होकर वह गिरने लगी। प्रशा ने उसे गोद में ले लिया और अपने वस्त्र के छोर से उसे हवा करने लगी। स्थिवर के सक्केत पर भिन्तु-भिन्तुिश्याँ जुप-जुप विहार को लौटने लगे। चलते हुए स्थिवर ने कहा—यह लड़की शील और संयम का पाठ नहीं सीख सकती। धर्मामात्य को लिखना होगा। सङ्घ में इसके लिए स्थान नहीं है।

रोतं हुए इरावती ने कहा—भन्ते ! मुक्ते चमा करें । मैं कहीं जाना नहीं चाहती । मैं श्रीचरणों में रहकर शील श्रौर संयम की शिचा लूँगी । श्रपशब्दों के लिए भन्ते ! मुक्ते चमा करें।

'तुम्हारा कल्याण हो' —स्थिवर के नेजों में व्यक्त की हँसी जल उठी !



धनदत्त की पत्नी मिर्गामाला में रसिकता की मात्रा विशेष बढ़ी-चढ़ी थी। साधारण रूप से देखने से ही कोई उसे सुन्दरी कह लेगा। अभी यौवन की सीढी पर प्रथम चरण ही रखा है। धनदत्त की तरह न वह कुपण है, न गंभीर । उसके लिए जीवन हास-विलास की वस्तु है । पति की गंभीरता से उसे चिढ है श्रौर कभी कभी पति-पत्नी में जरा-जरा-सी बात पर ठन जाती है। व्यवहार-ऋशल श्रेष्ठि उसे मिण-माणिक में बहुलाना चाहता है, परन्तु युवती मिण्माला धन को तृण्वत समकती है। वह समस्त जीवन का उपमोग करना चाहती है। धनदत्त की पहली पत्नी का देहांत हुन्ना था, तो वह सोचा करता था, वह यों ही रह जायगा। संतान उसे कोई है नहीं। होने की श्राशा भी क्या है ? तब क्यों वह भंभट में पड़े। परन्तु समाज के श्रांकश को मान कर उसने विवाह कर लिया। बधु के रूप में आई मिण्माला। गंभीरता का उसमें नाम नहीं । वह धनदत्त के मणिहीरक को खेल की वस्तु नहीं समऋती, प्रौढ धनदत्त स्वयं उसके लिए कीड़ा की वस्तु से कम नहीं था। वर्ष के कई महीने धनदत्त ऋपने रख और स्वर्ण-मंडारों की रचा के लिए देश-विदेश घमा करता श्रीर भृत्य ग्राजीवक के साथ मिश्माला पाटलिएत्र में इकेली पड़ी रहती। दास-दासियों के विशाल समुदाय में घिरे-घिरे भी उसका जी ऊव जाता। कितना निर्जीव, निरापद है यह जीवन! जब धनदत्त पाटलिपुत्र में रहता तब भी उसे अपने पएय से ही अधिक काम रहता। कभी-कभी इस बात के लिए मिण्माला आड़े हाथों भी लेतां। वह व्यंग से कहती—महाश्रेष्ठि, तुमने तो रत्नमंजूषा से ही सप्तपदी पढ़ ली होती।

श्रौर वह चंचला ठहाका मार कर हँस देती। पीड़ित-जैसे भाव से धनदत्त उसकी श्रोर देखकर केवल मुस्कुरा देता।

पाटलिपुत्र की संध्या उन दिनों सारे देश में प्रसिद्ध थी। पाटलिपुत्र जैसा समृद्ध नगर उन दिनों उत्तर भारत में एक भी नहीं था। भिन्न-भिन्न देशों के पएय से पूर्ण, रत्नमंडारों का आगार, मीर्य साम्राज्य का प्रधान नगर जहाँ से कुसुमपुरी का नैभव संचालित होता था। अभी दीपक नहीं जले थे। गोधूलि की बेला थी। धनदत्त पएय में कय-विकय कर रहा होगा, जैसे यौवन की सारी सार्थकता धन में ही समाप्त हो जाती हो। आजिवक मिण्माला का मुँह लगा भृत्य था। उसने उसे रथ सजा लाने की आजा दी।

जब वह रथ में बैठ कर पाटलिपुत्र के विलास भवनों को पार कर रही थी, गोधूलि-वेला बीत चुकी थी और स्थान-स्थान पर उल्कामुिलयाँ जल चुकी थी। पाटलिपुत्र स्वर्गनिकेतन बन रहा था। मन स्वस्थ करने के लिए वह नगर के बाहर अशोक के प्रासादों और प्रलयक्ष तक गई। अशोक के हम्य-प्रासाद अब भी उसी तरह वैभव में जगमगा रहे थे, परन्तु राजपरिवार अब सुगांगेय प्रासाद में ही रहता था। अन्य प्रासाद एक तरह से उपेचित थे। प्रलयक्ष के चारों ओर संध्या विहार के लिए आये हुए नर-नारियों की बड़ी भीड़ थी। उस समय प्रेमी-प्रेमिकाओं के एकांत-मिलन के लिए प्रलयक्ष्य और उसके आसपास के कंज-उद्यान प्रसिद्ध थे।

भृत्य त्र्याजीवक ने मिण्माला के कहने पर रथ रोक दिया। उसकी हढ़ बाहुओं का सहारा लेकर तरुणी मिण्माला उतरी और रत्नाभूषणों की वर्ण्-छठा से दर्शकों के मन को मोहती हुई एक कुंज की स्रोर चली। श्राज दिन भर के मानसिक संघर्ष के बाद उसका मन उदास हो रहा था।

ग्राजीवक ने पूछा—देवी मिण्माला के लिए पान चाहिये ?

'नहीं'—मिश्रिमाला ने छोटा-सा उत्तर दिया। एक कृतिम शैल के पास बिछी स्फटिक-शिला पर लेट कर वह हाथ से पानी उछालने में सलग्न हो गई। देर तक वह इसी तरह चुप खेल करती रही।

'त्राज स्वामिनी उदास हैं।' त्राजीवक इस कठोर वातावरण से ऊब चला था।

'हाँ'—मिशामाला ने चंचलता से अंजिल में जल ले उस पर उछाल दिया। 'चमा देवी, चमा देवी!' कहते हुए आजीवक ने चमानाट्य किया।

मिश्रिमाला गंभीर हो गई। उसने कहा—स्त्राजीवक, क्या तुम श्रेष्ठि को यह समभ्रा नहीं सकते, कि पर्य ही सब कुछ, नहीं है, जीवन में कुछ, स्त्रीर भी है।

त्राजीवक ने व्यंग से कहा—स्वामिनी, सामा करें। जीवन में त्रौर कुछ भी है जो वैदूर्य-मानिक से तौला नहीं जा सकता। स्वामी धनदत्त इस बात को नहीं जानते।

मिण्माला बोली—मैं इस जीवन से ऊब गई हूँ। ऋंशुक ऋौर मोती-मानिक से भरी हुई देव-प्रतिमा मैं बनना नहीं चाहती। चाहती हूँ जीवन का ऊष्ण स्पर्श, जागृति का काँपता हुआ स्वर, एक तरल उन्माद, एक सर्वप्राही तितीन्ता। धन और ऐश्वर्य से उत्पन्न ऋवसाद मुके नहीं चाहिये।

तभी उधर से एक तरुण ब्रह्मचारी जाने लगा। 'इसे बुलाम्रो'— मिण्माला ने कहा।

त्राजीवक ने ब्रह्मचारी को बुला लिया। 'कौन हो तुम जी ? त्याग, त्रौर विराण के त्राडंबर में तुम्हें क्या मिलता है ? तुमने यह भेष क्यों बनाया है ? ' संन्यासी ने कहा—तुम इसे जान कर क्या करोगी कि मैं कौन हूँ। मैं श्रनात्म का उपासक बौद्ध नहीं हूँ। देखती हो न, मैंने त्रिचीवर नहीं पहन रखा है। मैं महाकाल का उपासक मालव हूँ।

'स्रोः! मालव तरुण बड़े सुन्दर होते हैं'—मिणिमाला ने उसे पास के स्फटिक पर बैठने का संकेत करते हुए कहा—संन्यासी, इस वेष में यौवन की उपेक्षा नहीं छिपी है क्या ?

संन्यासी ने कहा—तुम श्रेष्ठि-कन्या या श्रेष्ठि-श्रायी जान पड़ती हो। तुम त्याग श्रोर विराग की कठिन तपस्या की बात क्या जानोगी! मुफ्ते जाने दो। मैं श्रानन्द का मंत्र जपने वाला संन्यासी हूँ। बौदों ने दुःख श्रीर प्रताइना को जीवन का प्रथम सत्य बता कर जनता को श्रकमंपय बना दिया है। हम श्रानन्द श्रीर कर्म के शतशः स्रोत खोलने का श्रादेश देते हैं। हम कहते हैं—दुःख नहीं है। वेदना नहीं है। सब छल है। दुःख के पीछे सुख का जो महास्रोत नीचे-नीचे बह रहा है, उसे तुमने समभा नहीं है। तुम श्रायों के कठिन कर्मंठ जीवन को भूल कर श्रात्म-श्रनात्म, जीव-श्रजीव, सत्य-श्रसत्य के पचड़े में पड़ गये हो। सामने श्राश्रो। जीवन में जो भी सुन्दर है, श्रानन्दमय है, वह महाकाल की लीला है, महाकाल के प्रसाद के रूप में उसीको स्वीकार करो। इसीमें तुम्हारी सार्थकता है।

त्रानंद का यह संदेश मिण्माला को अच्छा लगा। उसने कहा— तरुण संन्यासी, तुम्हारी बात ठीक जान पड़ती है। कुछ दिन के लिए तुम हमारा आतिथ्य स्वीकार कर लो। श्रेष्ठि धनदत्त को तुम प्रभावित कर सको, उनके जीवन में यदि तुम आनंद के स्वर ला सको, तो उनकी यह पत्नी मिण्माला तुम्हारी चिरकृतक रहेगी। बोलो, युवक!

संन्यासी की त्राँख में त्राँख डाल कर वह ठहाका मार कर हँसी। संन्यासी युवक बोला नहीं।

त्राजीवक ने कहा-महाकाल के सारे उपासक इसी तरह इसी

युवक की भाँति निर्द्धन्द हैं। स्वामिनी, हमारे सेनापति भी तो भालव ही हैं न !

'महासेनापति पुष्यमित्र !'

'सुना है, मालव रिसक होते हैं'—चंचला मिणिमाला की श्रॉलें नाच उठीं।' तुम मालव सुन्दरियों का मनमोहना खूब जानते हो। सेनापित के पुत्र श्रिशिमित्र को ही लो। सुना है, नंदवंश की किसी कन्या कालिंदी से उनका परिणय था। श्रव वह किसी महाकाल की नर्तकी से उलभा है। घर में पत्नी है। पुत्र है। परन्तु श्रिशिमित्र बंधन नहीं मानता।

त्राजीवक ने बीच में ही कहा—देवी, पिता-पुत्र में पटती नहीं। ग्रिझिमित्र की इन रिसक बातों से पिता पुष्यमित्र बड़े श्रिप्रसन्न हैं। लोग कहते हैं, श्रिझिमित्र सम्राट् के प्रति विद्रोह मङ्काता फिरता है।

ब्रह्मचारी चुप था। उसने केवल कहा— मुक्ते जाने दो। मैं स्विमित्र को जानता हूँ, उसकी उच्छुङ्खलतास्त्रों के सम्बन्ध में मुक्ते कुछ भी कहना नहीं है।

तभी एक स्वर्णखिचित पताका वाला रथ सामने आ लगा। रथ पर धनदत्त था। चंदन साथ था। घर पहुँच कर मिण्माला को न पा उसकी खोज में यहाँ आ गया था। वह उतर कर मिण्माला के पास पहुँच गया। उसने कहा—यहाँ हो तुम, मिण्माला ! इन मुंडकों के साथ क्या करती हो ?

'यह मालव है। आनन्द का संदेशवाहक। महाकाल का उपासक।'

'अञ्छा ! महाकाल के उपासक भी पाटलिपुत्र में आने लगे ! इन हीनयानियों और महायानियों से यह नगरी भरी पड़ी थी । दुःख और विपाद की नदी यहाँ उमड़ रही थी, अब आनन्द के उपासक भी आ जायें !' 'तुम ठीक नहीं समके श्रेष्ठि ! एक दिन तुम्हें भी श्रानन्द की अभ्यर्थना करनी होगी।'

'चुप रहो'—चिढ़ कर धनदत्त बोला—म्रानन्द, म्रानन्द, म्रानन्द! तुम्हारा नाम क्या है !

'श्रानन्द!'

'तुम उच्छञ्जल भी हो ?'

मिण्माला को यह व्यवहार बुरा लग रहा था। उसने कहा— इस तरुण संन्यासी को मैंने निमंत्रण दिया है।

'यह तो ढोंग है, महाढोंग'—धनदत्त चिल्ला उठा—श्राबीवक, निकाल दो इस पाखंडी को यहाँ से। मिण्माला, तुम क्या मेरे प्रासाद को निकम्मे, कुक्कुर-ब्रितयों श्रौर विङ्गल-ब्रितयों से भर दोगी १ मुक्ते नहीं चाहिये इसका श्रानंद का संदेश !

मिष्मिला ने उसे शांत किया। उसने कहा—मैं इसे निमंत्रण नहीं देती, परन्तु तुम्हीं बतात्रों तुमने मेरे जीवन में क्या सुख सँजो रखा है ? यह कहता है, सारी सृष्टि में श्रानन्द का महास्रोत वह रहा है।

'यह फूठा है !' उसकी आँखों में से आँखें बचा कर धनदत्त चिल्ला उठा।

संन्यासी के होंठ हँसी से खिल उठे। उसने चलते हुए कहा—
तुम पाटिलपुत्र के नागरिक, महाकाल के महासंदेश को नहीं समभ्त
सकते। तुम्हारे जीवन का खोत सूख गया है। शुष्क शैवाल जाल से
अधिक उसमें क्या है! तुमने स्वतंत्र प्रकाश और स्वतंत्र वायु का
सेवन छोड़ दिया है। तुम्हारे पएय तुम्हें सोने-हीरों की जंजीरों में जकड़े
हुए हैं। तुम का-पुरुप हो। देखते नहीं, यवन तुम्हारी श्रोर लोलुप
हिन्द लगाये हैं। दिमित्र मथुरा में है। बलख को छोड़ कर मिलिन्द
शाकल आ गया है। उसने दिमित्र (देविमित्र) को मथुरा से बुलाया

है। शीव ही पाटलिपुत्र के विरुद्ध यवन-श्रमियान होगा। यही बौद्ध इस देश को विदेशियों के हाथ में सौंप देंगे। परन्तु मुक्ते क्या ? मैं चलता हैं। महाकाल की जय! महानंद की जय!

श्रीर श्रानंद की मेरी बजाता हुआ वह 'यह लो, वह लो' श्राँधी की तरह चला गया।

धनदत्त ने एक च्रण बाद कहा—पाटलिपुत्र के बुरे दिन आ गये हैं। इन पाखंडों के मारे जीना कठिन हैं। मिण्माला, मैं तुम्हें एक दिन आचार्य धर्मरिचात के पास लें चलूँगा। वे अब नालंदा से यहाँ आ गये है। अशोकाराम विहार में उनका वास है। वह तुम्हें शांति दे सकेंगे।

'क्या सचमुच ?'—उसकी बाहुऋों पर बल ले रथ की श्रोर बढ़ती हुई मिणिमाला मंद श्रष्टहास कर उठी।

धनदत्त अप्रतिभ हो गया। मिण्माला के प्रति उसके मन में कुंठा भर गई। परन्तु वह कुछ बोंला नहीं। चंदन ने घोड़ों की रास सँभाली। आजीवक भरूय के स्थान पर पीछे चढ़ा। धनदत्त और मिण्माला पास-पास बैठे। रथ राजपासादों को पार कर काष्ठ-प्राचीर के साथ-साथ श्रेष्ठि-यवनों की ओर बढ़ने लगा। पाटलिपुत्र उस समय विलास और वैभव के स्वप्नों में डूबा हुआ था। रात का पहला प्रहर समाप्त हो रहा था।



यवन-राज्य की दो राजधानियाँ थीं—बलख (बाहीक) और शाकल। विद्वार से लेकर यमुनातट, सौराष्ट्र, सिंध और पंचनद तक इस राज्य का विस्तार था। शाकल भारत के यवन-व्यवसाय का केन्द्र था। वह एक उत्तम नगर था। उद्यानों, आरामों तड़ागों, उपवनों और पुष्किरिणियों से सम्पन्न इस नगर की दूर-दूर तक प्रसिद्धि थी। सिंह-पौर विशाल और सुन्दर था। नगर के चारों ओर खाई थी और उसके पीछे प्राचीर। सारा नगर सुव्यवस्थित ढंग से बसा हुआ था। उसमें दानशालाएँ थी और राजपथों और परयों में नागरिकों की चहल-पहल रहती थी। वह विद्वानों का केन्द्र था। चित्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, अमण, गणाचार्य सभी शाकल की शोमा बढ़ा रहे थे। काशी-कोटुम्बर के वस्त्र, सिंहल के रत्न, द्वारसमुद्र के मानिक, कन्नौज के इत्र, गांधार के अत्रव—यहाँ क्या नहीं था? उत्तर भारत में पाटलीपुत्र को छोड़ कर और किसी भी नगर की इस समय इतनी शोमा नहीं थी। यह पंचनद प्रदेश उत्तर कुर-सा उपजाक और अलकनंदा और देवपुर-सा सम्पन्न था। इसके प्रधान नगर होने के कारण शाकल की महत्ता थी।

उन दिनों यवन-सम्राट् (मिनान्दर) मिलिन्द का शासन था। देविमित्र (दिमित्र) उनका प्रधान मन्त्री था। मिलिन्द पहले गांधार प्रदेश का उपरिक मात्र था, परन्तु धीरे-धीरे उसने भारतीय प्रान्नों पर विजय प्राप्त की, यवन-राज्य का विस्तार किया और महाराज कहलाने लगा। धार्मिक जिज्ञासा उसमें प्रबल थी और लगभग सारे यूनानी विज्ञान-विदों और दार्शनिकों के मत उसे कंठस्थ थे। ग्रतः भारतीयों में उसकी विशेष प्रसिद्धि हुई। जब से उसने वादविवाद में पूरण कश्यप और मक्खिल गोसाल को पराजित किया था, तब से उसकी प्रसिद्धि और भी ग्रिथिक हो गई थी।

उन दिनों संघ का चक्र श्राचार्यं धर्मरिच्चित के हाथ में था। नागसेन श्राचार्यं धर्मरिच्चित का पट्ट शिष्य था। एक दिन श्राचार्यं ने नागसेन को बुला भेजा। नागसेन ने श्राकर श्रम्यर्थना की। श्राचार्यं नें कहा—बत्स नागसेन, श्रम तुम्हारे लिए तथागत के उपदेशों में से कोई भी गुप्त नहीं रह गया। जब तुम वर्तनीय के श्रश्वगुप्त के भेजे हुए मेरे पास श्राये थे, तब तुम्हारी प्रतिभा को पहचान कर सुके तुमसे स्नेह हो गया था। श्रम देखता हूँ, नेरा स्नेह व्यर्थ नहीं गया।

नतमस्तक होकर नागसेन ने कहा—आचार्य साद्वात् बुद्ध हैं। आपकी अनुकम्पा से जो मुक्ते प्राप्त हुआ है वह आपका ही है।

'ठीक है, वस्त !' श्राचार्य ने कहा—'तुम पंचनदवासी हो न !'

'सच है, भन्ते ! मैं कजंगल ग्राम का सोनुत्तर ब्राह्मण हूँ । विद्वान भित्तु रोहण ने मुक्ते भगवान बुद्ध का तेज दिखाया । उनके साथ में विजम्भवस्तु होते हुए हिमालय में रिचाततल पहुँचा । वहाँ मैंने सारा बौद्ध वाङ्मय पढ़ा । वहीं भिन्तु रोहण ने मुक्ते आचार्य अश्वगुप्त को सौंपा । उन्होंने आपके श्रीचरणों में मेजा ।

'ठीक है, बत्त ! तुम सच कहते हो । क्या तुम संघ के ऋग् से मुक्त होना चाहते हो ?'

'त्र्याज्ञा करें, भन्ते !'

'सङ्घ तुम्हें तुम्हारे देश भेजना चाहता है। नागसेन! राजा मिलिन्द

वाद-विवाद में प्रश्न पूछ कर भित्तु-सङ्घ को तंग करता है। जात्रो, तुम उस राजा का दमन करो।'

'यवन निरंकुश हैं, भन्ते।'

धर्मरिक्तित हॅंसे। 'डरो मत, वत्स! नागसेन, बुद्ध के धर्म में कायरता को स्थान नहीं मिलता। यवन दर्शन के परिडत हैं, श्रात: तुम्हारे जैसे विद्वान का ही वहाँ जाना ठीक है।'

'तो, भन्ते ! मैं महाराज मिलिन्द को भगवान बुद्ध का अलौकिक पंथ दिखलाने में समर्थ हो सकूँगा।'

सङ्घ के श्रादर्श को शिरोधार्य कर नागसेन शाकल पहुँचे श्रौर श्रमंखेंय्य परिवेश (मठ) में रहने लगे। यहीं उन्हें श्राचार्य श्रामुपाल मिले। वह मिलिन्द से अभी-अभी परास्त हो चुके थे। परन्तु नागसेन संघ का पत्र लाये थे श्रौर स्वयं श्राचार्य धर्मरित्तित का श्राशीर्वाद उनके साथ था। नागसेन के श्राने का समाचार शाकल के राजमार्गों श्रौर परयों तक में पहुँच गया। श्रौर लोग उनके दर्शनों को उमझ पड़े। महाराज मिलिंद ने दिमित्र को नागसेन के पास भेजा श्रौर उनकी श्रामुमित पा कर पाँच सौ यवनों के साथ श्रच्छे रथों में बैठ कर श्रसंखेय्य परिवेश में श्राया। दूसरे दिन उसने राजभवन में नागसेन को निमन्त्रित किया।

मिलिंद ने पूछा-मन्ते ! ऋाप किस नाम से जाने जाते हैं !

'मुफे नागरीन नाम से पुकारते हैं। किन्तु यह केवल व्यवहार के लिये संज्ञा भर है, क्योंकि यथार्थ में ऐसा कोई एक पुरुष नहीं है।'

'भन्ते ! यदि एक पुरुष नहीं तो कौन श्रापको वस्त्र-भोजन देता है ? कौन उसको भोग करता है ? कौन शील की रचा करता है ? कौन प्यान करता है ? कौन श्रिभयान के फल-निर्वाण का साचात्कार करता है ? यदि ऐसी बात है तो न पाप है श्रीर न पुरुष, न पाप श्रीर पुरुष का कोई करने वाला है .... न कराने वाला है। न पाप श्रीर पुराय का फल होता है। यदि श्रापको कोई मार डाले तो किसी का मारना नहीं हुश्रा। नागसेन क्या है ? क्या ये केश नागसेन हैं ?'

'नहीं महाराज!'

'क्या ये रोम ( रोएँ ) नागसेन हैं ?'

'नहीं महाराज ?"

'ये नख, दंत, चमड़ा, मांस, स्नायु, हड्डी, मजा, बुक्क, हृदय, यक्कत, क्लोमक, प्लीहा, फुप्फुस, श्राँत, पहली श्राँति, पेट, पित्त, शौच, कफ, पीब, लोहू, पसीना, मेद, श्राँस, चर्बी, राल, नासामल, मस्तिष्क नागसेन हैं ?'

'नहीं महाराज!'

'तव क्या श्रापका रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार या विज्ञान नागसेन हैं ?' 'नहीं महाराज !'

'तो क्या रूप-विज्ञान सभी एक साथ नागसेन हैं ?'

'नहीं महाराज!'

'तो क्या रूपादि से भिन्न कोई नागसेन हैं ?'

'नहीं महाराज!'

'भन्ते ! मैं आपसे पूछते-पूछते थक गया किन्तु नागसेन क्या है इसका पता मैं नहीं लगा सका । तो क्या नागसेन केवल शब्दमात्र है ? आखिर नागसेन है कौन ?'

'महाराज! क्या आप पैदल चल कर यहाँ आये या किसी सवारी पर ?'

'भन्ते ! मैं रथ पर आया।'

'महाराज ! तो मुक्ते बतावें कि आप्रापका 'रथ' कहाँ है ? क्या हरिस (ईषा) रथ है ?'

'नहीं भनते !'

'क्या ऋचा रथ है ?'

'नहीं भन्ते!' 'क्या चक्के रथ हैं ?' 'नहीं भन्ते!' 'क्या रथ का पंजर रस्तियाँ, लगाम, चाबुक रथ हैं ?' 'नहीं भन्ते!'

'महाराज ! क्या हरीस ऋादि सभी एक साथ रथ हैं ?' 'नहीं भन्ते !'

'महाराज! मैं आपसे पूछते-पूछते थक गया किन्तु यह पता नहीं लगा कि रथ कहाँ है ? क्या रथ केवल शब्द मात्र है ? आप भूठ बोलते हैं कि रथ नहीं है ! महाराज! सारे पश्चिमी जम्बू द्वीप के आज राजा हैं, भला किससे डर कर आप भूठ बोलते हैं ?'

श्रीर श्राचार्य के होंठों पर मंद मुस्कान फैल गई।

'मन्ते नागसेन ! मैं भूठ नहीं बोलता। हरीस आदि रथ के अवयवों के आधार पर केवल व्यवहार के लिए रथ ऐसा नाम बोला जाता है।'

'महाराज ! बहुत ठीक ! श्रापने जान लिया कि रथ क्या है। इसी तरह मेरे केश श्रादि के श्राधार पर केवल व्यवहार के लिए नागसेन ऐसा एक नाम बोला जाता है। परन्तु परमार्थ में 'नागसेन' कोई एक पुरुष विद्यमान नहीं है। भिन्नुणी बज्रा ने भगवान के सामने इसीलिए कहा था—'जैसे श्रवयवों के श्राधीर पर रथ संज्ञा होती है, उसी प्रकार स्कंधों के होने से जीव समभा जाता है!'

मिलिन्द ने दार्शनिकता की शरण लेनी चाही। उसने गम्भीर हो कर कहा—महाराज, 'जान लेना' विज्ञान की पहिचान है, 'ठीक से समभ लेना' प्रज्ञा की पहचान है; श्रौर 'जीव' ऐसी कोई चीज नहीं है।"

'भन्ते ! यदि जीव कोई चीज़ नहीं है, तो हम लोगों में वह क्या

है जो च्राँग्व से रूपों को देखता है, कान से शब्दों को सुनता है, नाक से गंधों को सूंबता हैं, जीभ से स्वादों को चखता है, शरीर से स्पर्श करता है च्रीर 'मन' में धर्मों को जानता है।'

'महाराज! यदि शरीर से भिन्न कोई जीव है जो हम लोगों के भीतर रहे आँख से रूप को देखता है, तो आँख निकाल लेने पर छेद से उसे और भी अञ्छी तरह देखना चाहिये।'

'नहीं भन्ते ! ऐसी बात नहीं है।'

'महाराज ! तो हम लोगों के भीतर कोई जीव भी नहीं है।'

मिलिन्द ने नई चर्चा चलाई—ग्रात्मा के न मानने पर किये गये भले-बुरे कर्मों की जिम्मेवारी तथा उसके श्रनुसार परलोक में दु:ख-सुख भोगना कैसा होगा।

'भन्ते ! कौन जन्म-प्रहण करता है ?'
'महाराज ! नाम ऋौर रूप...।'

'क्या यही नाम-रूप जन्म-ग्रहण करता है ?'

'महाराज ! यही नाम और रूप जन्म-प्रहण नहीं करता । मनुष्य इस नाम और रूप से पाप या पुर्य करता है, उस कर्म के करने से दूसरा नाम-रूप जन्म-प्रहण करता है।'

'भन्ते ! तब तो पहिला नाम श्रीर रूप कर्मों से मुक्त हो गया ?'

'महाराज ! यदि फिर भी जन्म नहीं ग्रहण करे तो मुक्त हो गया; किन्तु, चूँकि, वह फिर भी जन्म-ग्रहण करता है, इसलिए मुक्त नहीं हुन्ना।'

'...उपमा देकर समभावें ।'

'कोई त्रादमी किसी का त्राम चुरा ले। उसे त्राम का स्वामी पकड़ कर राजा के पास ले जाये। राजन्! इसने मेरा त्राम चुराया है। इस पर वह कहे, नहीं, मैंने इसके त्रामों को नहीं चुराया है। इसने जो आम लगाया या वह दूसरा था, श्रीर जो आम मैंने लिये वह दूसरे हैं। महाराज! श्रव बतायें कि उसे सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं ?"

'सज़ा मिलनी चाहिये।'

'सो क्यों ?'

'भन्ते! वह ऐसा भले ही कहे, किंतु पहले स्त्राम को छोड़ कर दूसरे हीं को चुराने के लिए उसे ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिये।'

'महाराज ! इसी तरह मनुष्य इस नाम श्रौर रूप से पाप या पुराय करता है। उन कर्मों से दूसरा नाम श्रौर रूप जन्मता है। इसलिए वह कर्मों से मुक्त नहीं हुआ।'

इसी तरह अनेक उपमाओं और उदाहरणों के साथ आचार्य नागसेन ने मिलिन्द को विश्वास दिया कि यह सारा जीवन एक महान् चेतना-प्रवाह है। प्रवाह की भाँति ही यह जारी रहता है। एक प्रवाह की दो अवस्थाओं में एक च्रण का भी अन्त नहीं होता, क्योंकि एक के लय होते ही दूसरी उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण न वहीं जीव है, न दूसरा ही हो जाता है। एक जन्म के आंतिम विज्ञान के लय होते ही दूसरे जन्म का प्रथम विज्ञान उठ खड़ा होता है।

मिलिन्द ने श्रव कर्म के संबंध में जिज्ञासा की। 'मन्ते! जब एक नाम-रूप से श्रच्छे, या बुरे कर्म किये जाते हैं, तो वे कर्म कहाँ ठहरते हैं ?'

'महाराज ! कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाली छाया की भाँति वे कर्भ पीछा करते हैं।'

'भन्ते ! क्या वे कर्म दिखाये जा सकते हैं ?'

'महाराज ! वे इस तरह नहीं दिखाये जा सकते । क्या कोई वृज्ञ के उन फलों को दिखा सकता है जो ऋमी लगे भी नहीं ?'

इस प्रकार यह तर्क-वितर्क कई दिन चलता रहा। नागसेन के व्यक्तित्व और उनकी विचारधारा का मिलिन्द पर इतना प्रभाव पढ़ा कि उसने घोपित कर दिया कि वह बुद्ध-धर्म में दीच्चित होगा। दिमित्र ने उसका विरोध किया। उसने कहा—देवपुत्र, हमारे यवन-दार्शनिकों में भी पिथागोर, हेराक्कित्त, श्रमखागोर, देमोकित्त, श्रफलातूँ श्रौर श्ररस्त् कम नहीं हैं। जो वे कह गये हैं, यह हिंदू उसीका पिष्टपेषण करते हैं। इनमें ज़रा भी मौलिकता नहीं है। मैं तो इन्हें दम्भी मानता हूँ।

मिलिंद ने मुस्कुरा कर कहा—तुम इस कथन से बौद्धों को छोटा नहीं कर सकते। उन्होंने निश्चय ही दुःख श्रौर उसके निराकरण के उपाय को जान लिया है। हमारे दार्शनिकों के तर्क-वितर्क मन की उधेड़बुन हैं। वे जीवन को लेकर नहीं चले। संसार में चारों श्रोर जो व्यापक दुःखों का राज है, उन्हें लेकर चलने वाला दार्शनिक बुद्ध है।

दिमित्र ने कुछ कुंठित हो कर कहा—परन्तु यह राजनीति नहीं है। देवपुत्र का ऋपालो ऋौर जिउस को छोड़ कर बुद्ध के प्रति श्रद्धा करना युनानियों की प्रतिष्ठा को धका पहुँचायेगा।

मिलिंद त्व्या भर सोच में पड़ गया। फिर उसने धीरे से कहा— मैंने जीवन भर सत्य की जिज्ञासा की। बड़े-बड़े धर्मप्रन्थों को मैंने छाना। देवपुत्र सिकन्दर जिस भारतीय साम्राज्य का स्वप्न देखता था, उसे यूनानियों के लिए मैंने पूरा किया। वत्तु से यमुना तक यवनों की विजय-पताका लहरा रही है। परन्तु अब जब एक महान सत्य क ने मुक्ते दर्शन दिये हैं, तो उसे आँख की ओट करना ग्रीक-रक्त का अप्रमान करना न होगा ?

वह उत्तेजना में भर गया।

'कह दो, दिमित्र! चारों श्रोर देश-विदेशों में स्चित कर दो, सम्राट् मिलिन्द ने सत्य को पा लिया है। वह सत्य जिसे यूनानी दार्शनिक दूँदते थे, वह मगवान बुद्ध के पास है। मिलिन्द ने उस सत्य को स्वीकार कर लिया । उसने दुःख को सत्य मान लिया है श्रौर विराट् मानवता को उसके निराकरण का उपाय बताने वाले बुद्ध के प्रति श्रद्धांजिल दी है। श्राज से मिलिन्द बुद्ध की शरण जाता है। "बुद्धं शरणं गच्छामि। धर्मे शरणं गच्छामि । संघं शरणं गच्छामि"!

दिमित्र को यह श्लाब भावुकता लगी। परन्तु उसने यही कहा— देवपुत्र की स्त्राज्ञा का पालन किया जायगा।

वह जाने लगा।

मिलिन्द ने उसे पुकारा—नागसेन को सूचित कर टा, वह आचार्य धर्मरिक्त के लिए पत्र लिख टें। इमारे दूत इस पत्र को ले कर पाटिलपुत्र नायेंगे। इम आचार्य को शाकल बुलाना चाहते हैं। उन्हीं के हाथ से हम प्रवच्या लेंगे।



शिप्रातट से चल कर महर्षि पतंजिल एक मास बीतते-बीतते मथुरा पहुँच गये। वहाँ जाकर पता चला, मथुरा का विद्रोह समाप्त कर यवन-चत्रप आनंद की नींद सो रहे हैं। दिमित्र शाकल चला गया है। जब से नागसेन के प्रभाव में आकर मिलिंद बौद्ध-धर्म में दीच्चित हुआ है, तब से बौद्धों का दर्प बढ़ गया है। वे जहाँ-तहाँ वासुदेव के मक्तों पर अत्याचार करने से भी नहीं चूकते। परन्तु जनता फिर भी आनन्द-प्रधान वासुदेव धर्म की ओर बढ़ रही है। साधारण जनों में बौद्धों का प्रभाव कम हो रहा है।

उस दिन यवनों पर श्रमफल श्राक्रमण के बाद कृष्णदेव, नागराज श्रौर उनके श्रनेक साथी छिप रहे थे। वे मथुरा में ही थे, परन्तु यवनों को उनका पता नहीं था। उनके चर बराबर खोज में थे, परन्तु सफल नहीं होते थे। पंतजलि के मथुरागमन का समाचार सुन कर माथुरों की श्राशा-वेलि फिर फूल उठी।

पतंजित ने वृन्दावन के केलिकुंज में कृष्णदेव श्रौर नागराज से मेंट की। दोनों इस समय बौद्ध मित्तुश्रों के भेप में थे। कृष्णदेव ने कहा—श्राचार्य, वासुदेव-धर्म की बाद को यवनों ने वाँध-बाँध कर रोक दिया है। यवन लोग बौद्धों से विशेष प्रभावित हैं। बौद्ध इन्हें निमंत्रेंण दे रहे हैं। यदि श्रार्थ पुष्यमित्र का श्रिभयान श्रसफल रहा श्रौर मगध कुछ दिनों श्रौर मौर्यों की छत्रछाया में रहा, तो यह निश्चय है, सारा

देश यवनों के चरण चूमेगा। गंगा-यमुना की पवित्र मर्यादा की रक्षा तब कैसे हो सकेगी? वृन्दावन और मथुरा के वे केलिकुंज तब यवनों के विलास के शिकार होंगे। इसीसे कहता हूँ, देव, वासुदेव-धर्म के उपासकों को शीघ्र ही खड्ग पकड़ना होगा। नहीं तो, आयों के इस पुरुष देश का भविष्य उज्ज्वल नहीं जान पड़ता।

पतंजिल ने उन्हें श्राश्वासन दिया—तुम नहीं जानते कृष्णादेव। वैष्ण्य वासुदेव की ध्वजा एक बार फिर फहराने के लिए कितने लालायित हैं, यह मैं देख रहा हूँ। वह दिन निकट हैं, जब देश यवन-कष्ट से त्राण्य पा जायेगा। परन्तु श्रभी हमें बौद्धों के प्रति सतर्क रहना है।

नागराज ने कहा—श्राचार्य, बौद्ध तो श्रपने धर्म को सार्वभौम धर्म मानते हैं। वे इस देश को श्रपना देश नहीं समभते। देविषय श्रशोक ने सिंहल, स्वर्णदीप, बालि, चीन श्रौर गांधार देश में बौद्ध निद्धु-िमचुिण्याँ मेज कर एक प्रादेशिक धर्म को सार्वदेशिक बना दिया है। श्रव बौद्ध विदेश के बौद्धों को इस देश के बौद्धों की श्रपेचा श्रिषक निकट समभते हैं। श्रतः, बौद्ध ययन उनके श्रिषक निकट हैं। इस महान् देश के प्रति, इसके सूर्योदय श्रीर सूर्यास्त के प्रति, इसकी हिममंडित पर्वतराशि के प्रति, इसके नगरों के प्रति बौद्धों की श्रद्धा-भक्ति नहीं है। वह तो ब्राह्मण्विरोधी मात्र रह गये हैं। एक बार फिर ब्राह्मणों को खड्ग उठानी होगी। तभी विश्वविश्रुत इस ब्राह्मण्-सभ्यता का उद्धार हो सकता है।

पतंजिल गंभीर हो गये। उन्होंने कहा—वासुदेव की जय हो! मैं. शीघ ही पाटलिपुत्र की श्रोर प्रस्थान करूँगा। वहाँ यह का श्रायोजन हो चुका है। केवल हिव डालने वाले श्रात्विज (होता) की श्रावश्यकता है। यह वृद्ध ब्राह्मण इस कार्य को पूरा करेगा। श्रायों के इस प्राचीन देश को बौद्ध किन्हीं भी दामों पर यवनों के हाथ बेच नहीं सकेंगे।

'हमारे लिए क्या त्राज्ञा है ?' कृष्णदेव ने पूछा।

'तुम श्रमी यहीं रहो। यदि यवन मगध पर श्राक्रमण करें तो उनकी विशाल वाहिनी को गंगा-यमुना के काठे में बढ़ श्राने दो। जब मगध की वाहिनी श्राक्रमण करें तो पीछे हटते हुए यवनों के प्रति जनता के साथ विद्रोह का खड्ग उठाना तुम्हारा धर्म होगा। श्रमी तुम्हें प्रकाश में श्राने की श्रावश्यकता नहीं। जो जहाँ है, वह वहीं वासुदेव का सैनिक बन सकता है।'

उस दिन पतंजिल ने सारे मथुरा नगर में घूम कर वासुदेव के भक्तों को श्राश्वासन दिया। जहाँ-जहाँ वे जाते, श्रद्धाप्राण-वैष्णवों के हृदय उनके मार्ग में बिछ जाते। श्रेष्ठिभवनों, साधारण नागरिकों के ग्रहों, मिन्दर-भवनों, श्रितिथ-शालाश्रों में रह कर उन्होंने लोगों में एक बार फिर जागति भर दी। वासुदेव की गरुडध्यजाएँ फिर मथुरा के स्वर्ण मिन्दरों पर दिव्य छुटा से फहराने लगीं। सात्वलों के योजन-विशाल बासुदेव-मिन्दर में स्वर्ण के कीर्तिस्तंभ पर फिर मानिक-मूंगे का गरुड प्रतिष्ठित हुआ। संन्यासी, ब्राह्मणों और पुरोहितों के साथ वेदपाठ करते हुए विशाल समारोह के साथ महर्षि ने कीर्तिध्वजा की प्रदिच्या की।

परन्तु बौद्ध चुप नहीं बैठे रहे । उन्होंने मथुरा के यवन-उपरिक को सुमाया, पतंजिल नाम का ब्राह्मण यवनों के प्रति विद्रोह उमाइता स्वच्छंद घूम रहा है। स्वयं महास्थिवर ने उनके पास जाकर इस अनाचार के बंद करने की प्रार्थना की। पतंजिल उस समय श्रेष्ठि धनदास के घर थे। उन्होंने यवन-उपरिक को कहला मेजा—यवन-उपरिक इस बात को समम लें। हमारे इस आर्य देश की यही परंपरा रही है कि भिन्न-भिन्न विचारों और धर्मों के प्रचारकों को स्वाधीनता वनी रहे। कोई किमी के पथ में न आये। देवप्रिय अशोक ने धर्मचक को राजचक के साथ संबंधित करके एक नया वितंबावाद खड़ा कर दिया है। यदि बौद्ध इसी तरह यवनशासकों को जनता के धर्म के

विरुद्ध खड़ा करते रहे तो एक दिन यह सारा छिन्न-भिन्न राष्ट्र एक सूत्र में श्रावद्ध हो एक मनुष्य की तरह उठ खड़ा होगा। तब इस देश के न होकर, श्रपने शक्ति के स्रोत-केन्द्रों से दूर, यवन कब तक सुरिच्चत रह सकेंगे। एक न एक दिन उनके प्रति विद्रोह का भंभानाद उठ खड़ा होगा। क्या यह श्रब्छा नहीं है, बौद्धों श्रीर हिंदुश्रों को श्रपनेश्रपने मत के प्रचार के लिए स्वतंत्र रहने दिया जाये।

परन्तु यह स्पष्ट हो गया कि बौद्ध नए ब्राह्मण धर्म के प्रति एक स्थितिल भारतीय मोर्चा बना रहे हैं। उन्हें पुष्यिमित्र से उर था। वह स्थितिब्रह्मण के नाम से प्रसिद्ध था। मौर्यसाम्राज्य में सेनापित की महत्ता सम्राट् से भी अधिक थी। यह संभव था, सेना सेनापित का साथ दे, सम्राट् क्वीवपुरुष की भाँति देखता रहे। मौर्य-सम्राट् बृहस्पित मित्र की दुर्बलता बौद्धों से छिपी नहीं थी। इसीसे वह पुष्यिमित्र के षड्यंत्रों से भय करते थे। ब्राह्मण चाण्क्य के सर्वभन्ती तेज की स्मृति स्थानी ताजी थी। नागर्द के ब्राह्मण स्थानवर्ष पतंजिल स्थार पुष्यिमित्र में कितना गहरा संबंध है, यह बौद्ध नहीं जानते। वे उन्हें महापंडित, स्त्रकार, वासुदेव-धर्म के समर्थक ब्राह्मण स्थानार्य के रूप में जानते हैं। उन्हें क्या पता था, एक दिन वह होगा जब यह कृष्णकाय ब्राह्मण देश में अत्यागों की स्वर्ण-शिखा फिर स्थापित करेगा, जब गरुड्ध्व की फिर प्रतिष्ठा होगी स्थार मथुरा, प्रयाग, पंचनंद, गांधार, यहाँ तक कि वन्नु के तट पर भी वासुदेव के कीर्तिस्तंम प्रतिष्ठित होंगे स्थार यह सब इस बृह्यकाय भाषाविद के द्वारा होगा।

मथुरा छोड़ कर पतंजिल कान्यकुब्ज ग्राये ग्रीर वहाँ कई सप्ताह टहर कर कौशाम्बी के लिए चल पड़े। कौशाम्बी से प्रतिष्ठान ग्रीर प्रयाग होते हुए काशी। जहाँ जहाँ वे गये, उनकी कीर्ति उनसे पहले पहुँच चुकी थी। जहाँ जाते, बौद्ध उनसे शास्त्रार्थ करते ग्रीर परास्त होते। धीरे-धीरे पतंजिल की कीर्ति बौद्धों के लिए भय का विषय हो गई। वासुदेव-धर्म को एक योग्य नेता मिल गया था। बौद्धों में धर्म रिच्त ग्रीर नागसेन-जैसे अनेक महापंडित थे, परन्तु वे लोकसेवा से ग्रिधिक स्वार्थ को देखते थे। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दर्शन के जिल-जाल में पड़ कर वे जीवन के सरल परन्तु महान् तत्त्वों को पूर्णतः भूल बैठे थे।

जब पतंजिल पाटिलिपुत्र पहुँचे तो सेनापित पुष्यिमित्र ने उनका राज-समारोह से स्वागत किया। जिन लोगों के स्मृतिकोष में प्राचीन घटनाएँ सुरिक्तित थीं, वे कहते थे, इतना आयोजन पहले कभी नहीं हुआ था। नगर की श्रीर से एक सौ एक कुमारियों ने उनकी आरती उतारी और महान् जयघोष के साथ वह पाटिलिपुत्र के प्रधान नगर-द्वार से भीतर लाये गये।



श्रमिन की जिस प्रतिमा को सम्राट् नंदवर्धन पाटिलिपुत्र ले गये थे, उसका उद्धार होना निश्चित था, यही किलंग-चक्रवर्ती सम्राट् खारवेल की नित्य चिंतना का विषय था। नंद के समय में उत्कल या किलंग जैन-धर्म का केन्द्र था श्रौर 'जिन' की मूर्ति पूजी जाती थी। किलंग-जिन किलंग के सम्मान की प्रतीक था। जब नंदराज उसे मगध ले गया तो किलंग जनपद के इस सम्मान को ठेत लगी। चेदि वंश के एल शासक श्रपनी वीरता के कारण प्रसिद्ध हो गये थे श्रौर तीसरे चेदिराज खारवेल से श्रमजिन की प्रतिमा लौटाने की श्राशा की जाती थी।

इस समय खंडिगिरि (कुमारी-पर्वत ) जैन-धर्म का केन्द्र बना था। यहीं पर धर्म-विजय-चक्र फिरा था। भगवान महावीर ने स्वयं उपदेश इसी स्थान पर दिया था। इसी पहाड़ पर एक काय-निषीदी (जैनस्त्प) था जिसमें पार्श्वनाथ के चिह्न और पादुका थी। इसी लिए पर्वत पार्श्वनाथ-गिरि के नाम से भी प्रसिद्ध था। अब यह प्राचीन जैन-तीर्थ हो गया था। जैन-यात्रियों के चढ़ाए छोटे-छोटे स्त्र (चैत्य) वहाँ बन गये थे। पार्श्वनाथ-गिरि और भुवनेश्वर-तीर्थ जैन-धर्म से उसी प्रकार संबंधित हो गये थे, जैसे बौद्ध-धर्म से सारनाथ और गया। खंडिगिरि (उदयपर्वत) पर जैन-मन्दिर और जैन-साधुओं के लिए मठ स्वरूप गुफायह बन चुके थे।

किंग-चक्रवर्ती मेघवाहन सम्राट् खारवेल ३० वर्ष के युवक थे।
२४ वर्ष की आयु में वे सिंहासन पर बैठे। उस समय किंग
( उत्कुल की राजधानी ) जीर्ण-शीर्ण हो रही भी। मुख्य द्वार जीर्ण था।
प्राचीरें पुरानी हो गई थीं। उन्होंने ऋषि-सिवीर में ताड़-तड़ाग और
उपवन बनवाये। सातकर्णी की कुछ परवाह न करते हुए उनकी विजयी
सेना दिक्षण में कन्हवेना (कृष्ण-बेना) पर पहुँची और उसने मूिषक
नगर को त्रस्त किया। इस दिक्षण-विजय से खारवेल की कीर्ति देशदेशांतरों तक फैल गई।

खारवेल गंधवंवेद के पंडित थे। वे डफ (दंप), दृत्य, गीत, वादिग (वाद्य-यंत्र) में निपुण थे। उनके शासन में उत्सवों श्रौर समाजों के लिए किलंग की कीर्ति शाकल श्रौर गान्धार तक पहुँच गई। उन्होंने विद्याधराधिबास ठीक किया। प्राचीन किलंग जनपद के मुझार (राजसी चिह्न) श्रशोक के किया। प्राचीन किलंग जनपद के मुझार (राजसी चिह्न) श्रशोक के किया। प्राचीन किया। चारणों ने उनकी वंदना की। किवयों ने उनकी प्रशस्ति के सुन्दर गीत गाये। जब तनसुल्यिबाट से नहर राजधानी के भीतर श्राई तो राजस्य का महान् समारोह मनाथा गया श्रौर राष्ट्रपति खारवेल ने प्रजा के प्रति नए श्रमुग्रह की घोषणा की।

खारवेल श्रयंजिन की प्रतिमा की चिंता में बैठे थे। उसी समय दराडधारियों ने जैनमुनि जयस्रि के श्रागमन की स्चना दी। महाराज ने श्रागे बढ़ कर उनका स्वागत किया। उन्होंने दराड-नमस्कार के बाद कहा—श्ररहंत को नमस्कार। सिद्ध को नमस्कार। क्या तात, बतायेंगे, इस दास से किस सेवा की वांछा है ?

जैनमुनि सिंहों पर उठाये हुए पत्थर की एक बड़ी चौकी पर बैठ गये। उन्होंने कहा—आर्य, जिन की कृपा है। तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो। तुम कल्याए के मार्ग के पथिक बनो। आज जैन-संगति में जैनमद्र और जैनसाधु इकट्ठे हुए थे। मौर्यों के ग्राक्रमण में जो श्रंगमितक (जैन-श्रागम) ग्ररिच्चत रह कर खो गया था, उक्षीके पुनरुद्धार की बात है।

'तात, यह दासानुदास खारवेल समिति की प्रत्येक प्रकार से सहायता करेगा।'

'ऐसी ही आशा थी, वत्स ।' वृद्ध जैन-मुनि ने आशीर्वाद देते हुए कहा—- अभी महाजिन को तुमसे बड़े कार्य कराना है। बौद्धों और बासुदेव के मठों के सामने जैनों के शौर्य और तेज की प्रतिष्ठा करनी होगी।

विनीत होकर खारवेल ने कहा-ग्रार्थ की ग्राजा शिरोधार्थ है!

श्रेष्ठ जिन बोले—परन्तु मगध में अप्रजिन की प्रतिमा रहते हुए किलंग में देश भर के जिनों की समिति को बुलाना कठिन है। देश के नेतृत्व के लिए यह आवश्यक है कि हम पहले अप्रजिन की प्रतिमा को गोगेय प्रासाद से किलंग लायें।

खारवेल गम्भीर हो गये। च्राण भर में स्वाभाविक तेज से लाल पड़ते हुए उन्होंने कहा—आर्य का यह आदेश मेरे लिए मन्त्र है। वर्षा समाप्त होते ही खारवेल का मेघवाहन सुगांगेय प्रासाद के आँगन में होगा। श्रेष्ठ इसकी चिंता न करें। समिति देश भर के जिन-समाजों को आदेश दे सकती है कि वे पार्श्वनाथ के मन्दिर में आग्रजिन की प्रतिमा शीं ही देख लेंगे। अग्रजिन का सिंहासन अन अधिक देर खाली नहीं रह सकता।

उस दिन खारवेल ने मगध-सम्राट् वृहस्पतिमित्र को पत्र लिख कर स्रपने इस निर्ण्य की सूचना दे दी। स्त्रप्रजिन की प्रतिमा का मगध के प्रासाद में रहना किलंग की लांछा की बात थी। महामेघवाहन, ऐल महाराज, चेदिराज-वंशवर्धन किलंगाधिपति श्री खारवेल इसका निपटारा मगध-सम्राट्पर छोड़ते हैं। छल से, बल से, राजनीति से, जिस तरह भी हो, इस प्रतिमा को शीघ़ ही प्राप्त करना होगा। मगधराज सचेत हो जायें।

स्वर्णकंठी से आभूषित श्वेत अश्वों पर चढ़ कर १०१ अश्ववाहक पत्र के साथ मगध की ओर चल पड़े। किलंग के तोरणों पर रण-भेरियाँ रख दी गई। नगर में नये अभियान की घोषणा हुई और जैन-युवकों के दल के दल किलंग के अपमान की दूर करने को सचेष्ट हो गये। उन दिनों जनपद-भावना हतनी ही सचेष्ट थी। रणधीर हाथियों को कापिशीय वारुणी पिला कर श्रृङ्खला-जन्ध की शिक्ता दी जाने लगी और स्वयं चक्रवर्ती सम्राट् लोहवर्म और शिरस्त्राण से सुशोभित हो सेना का संचालन करने लगे। पार्श्वनाथ गिरि से लेकर किलंग तक सेनाओं के पड़ाव पड़े।

परन्तु अप्रजिन की प्रतिमा के साथ कालिन्दी की समस्या भी उलभी हुई थी। कालिन्दी अब जिन-सम्राट् के हृदय के आन्दोलनों का विषय बन चुकी थी। इतना सौन्दर्य और इतना साहस ! साहसी युवक-सम्राट् का इस कुचकी युवती के लिए व्याकुल हो जाना आश्चर्य की बात नहीं थी। इस मगध-अभियान से यदि कालिन्दी की सहायता मिल सकती तो कितना सुभीता होता, यह विचार उनके मन में वार-वार उठता था। उस विचार के साथ दो रतनारी आँखें तलवारों की विजली में कृद जाती थीं।

केयूरक को बुला हर उसने कहा—क्या तुम बाह्य मगध के समाचार लेते रहते हो ?

'हाँ, देव,' केयूरक ने उत्तर दिया, 'मगध क्रान्ति के पथ पर चल रहा है। सीमान्तों के उपरिक विद्रोह कर रहे हैं। शासन की प्रत्यंचा ढीली हो रही है। केवल पुष्यमित्र स्त्ररूप में उसे बाँधे हुए हैं। सम्राट् बृहस्पतिमित्र, सुना है, महाकाल की एक नर्तकी के चक्कर में हैं। यही पुष्यमित्र के पुत्र ऋगिनमित्र की प्रेयसी हैं। गुसरूप से चरों को ग्राज्ञा मिली है कि इस नर्तकी को कुक्कुटाराम विहार से निकाल कर सुगांगेय प्रासाद पहुँचा दिया जाये। श्राग्निमित्र श्रवश्य उसकी रक्ता करेगा। वह जनता को विद्रोह के प्रति उभाइ रहा है।

कालिंदी क्या करती है ?

कालिंदी ने मुराजाति के विद्रोहियों भौर विद्वेषियों को एक स्थान पर इकट्ठा कर लिया है। पाटलिपुत्र में उसका एक छोटा-सा, परन्तु भयंकर दल है। उस दल के साथ उसकी भौंह के इशारे पर नाचते हैं। समय पड़ने पर किसी के प्राण ले लेना उमे बुरा नहीं लगता।

'श्रद्भुत।'

'श्रद्मुत हैं, देव ! इस स्त्री ने पुष्यिमित्र को भी सजग कर दिया है । उधर पुष्यिमित्र ब्राह्मण् श्राचार्य पतंजिल का पाटिलिपुत्र में स्वागत कर रहा है । श्रार्थ स्पष्ट है, ब्राह्मण् वौद्धों के प्रति एक महान् क्रांति की रचना कर रहे हैं । पुष्यिमित्र, श्राग्निमित्र, पतंजिल श्रीर कालिन्दी इसी क्रान्ति की श्रानेक दिशाएँ हैं ।

खारवेल चितित हो गये। धीरे-धीरे उन्होंने कहा—तो ब्राह्मणों श्रौर बौद्धों का यह यहयुद्ध यवनों के पन्न में जायगा। यवन दिमित्र की श्रॉकें मगध पर हैं। मगध की सीमाश्रों से किलंग की सीमाएँ मिली हैं। श्रतः, इस समय किलंग भी चुप बैठा नहीं रह सकता। मैं सोचता हूँ, परिस्थिति से लाभ उठा कर हमें मगध पर श्राक्रमण कर देना चाहिए जिससे किलंग-जिन हमारे हाथ में श्रा जाये। यदि हम मगध का शासनसूत्र श्रपने हाथ में ले सकें, तो हम देश को श्रागामी विपत्ति से बचा लेंगे। खारवेल के पाटिलपुत्र रहते दिमित्र उस पर श्राक्रमण करने का साहस नहीं कर सकेगा।

'यह तो कठिन नहीं है, देव !' केय्रक ने बताया—इस समय गोरथगिरि अरिव्ति है। गङ्गा के पार जाने का एक ही मार्ग है, गोरथ- गिरि से होकर। श्रतः, गोरथगिरि को ले लिया जाये श्रौर वहाँ से गंगा पार करने की तैयारी हो।

उन दिनों दिल्ला से मगध पहुँचने का प्रत्येक मार्ग गोरथिगिरि से होकर जाता था। अशोक के समय से गोरथिगिरि मयंकर गिरि-दुर्ग था। अशोक ने ही इसे बनाया था। उसकी प्राचीर इतनी मोटी थी कि एक सहस्र हाथियों की चोट भी उसको तोड़ नहीं सकती थी। गोरथिगिरि मगध-राज्य का प्रवेश-द्वार था। अतः, केयूरक से ये समाचार सुन कर खारवेल को हर्ष हुआ। उसने कहा—केयूरक, तुमने ठीक कहा। मैं समक्तता हूँ, यवन पतंजिल को अधिक दिन मगध नहीं रहने देंगे। वे अवश्य आक्रमण करेंगे। उस समय हमें मगध के द्वार पर ही रहना होगा। हमारी थलसेना गोरथिगिरि में रहेगी। जलसेना और हस्तिसेना राजयह के सामने समय की प्रतीचा करेगी। सम्भव होगा, तो मैं तुम्हें लेकर स्वयं कुसुमपुर जाऊँगा और उस रहस्यमयी नगरी से परिचित होने की चेष्टा करूँगा।

'श्रौर उस रहस्यमयी नारी को, देव, भूल न जायें'—िकंचित् मुस्करा कर केय्रक ने कहा।

खारवेल हॅस पड़ा। 'हाँ, हाँ। हम कालिंदी को भी वहाँ देख लेंगे। देखें, तूफ़ान से पहले पाटलिएन कैसी नगरी दिखलाई देती है।

खारवेल ने जो सोचा था, वह उसने शीघ ही कार्य में परिण्त कर दिया। एक दिन मगध की जनता ने सुना, पार्श्वनाथ के महामेधवाहन चक्रवर्ती खारवेल ने विद्युत्गति से आगे बढ़ कर गोरथगिरि ले लिया। मौर्यराज्य के सैनिक दो-चार दिन भी सफल अवरोध न कर सके। हाथियों के मुंड के मुंड गङ्का के दिख्ण तट पर राजग्रह की दिशा में घूमते हुए दिखाई पड़ने लगे।

कालिन्दी ने भी सुना। उसे सुन कर प्रसन्नता ही हुई। 'लारवेल . मुक्त पर त्र्यासक्त है,' यह वह समक्त गई थी। जिस महान् उद्देश्य को लेकर उसने किलंग जाने का दुःसाहस किया था, वह उद्देश्य पूरा हो रहा था। उसने अव दल को स्पष्ट त्राज्ञा दे दी थी। जब पाटलिपुत्र पर आक्रमण हो, तो भीतर अंतर्विद्रोह हो जाये। सेना उसमें किलंग-वासियों का साथ देगी। परन्तु यह साथ हो कर भी मगध का शासनसूत्र खारवेल के हाथ में नहीं जाये। खारवेल फिर भी मगध के लिए विदेशीय है। जहाँ हो, अग्निमित्र पकड़ कर लाया जाये। शासन का भार उसके कंघे पर डाला जाये।

ग्रौर श्रिग्निमित्र ? उसे क्या दीन-दुनिया की सुध थी ? वह श्रव भी छुद्मवेष में पाटलिपुत्र के बाहर कुक्कुटाराम के चारों ग्रोर चक्कर लगा रहा था । उस दिन चाँदनी रात में चंक्रम पर उसने इरावती का उन्मद तृत्य देखा था, तब से उसे बराबर लड़ना पड़ रहा था । उसका धैर्य भीतर-भीतर बैटा जा रहा था । मन कहता, इस समय पिता से मिलना ठीक है । पाटलिपुत्र में रह्कुकर भी, मालवों की इस महान् कान्ति में यदि कुछ नहीं किया तो बड़ी लांछा की बात होगी । परन्तु उसकी दुर्बलताएँ उसके सामने लौह-प्राचीर बन कर खड़ी थीं।

घंटों, दिनों श्रौर सप्ताहों के पंख फड़फड़ाता हुआ समय उड़ा जा रहा था श्रौर पाटलिपुत्र के निवासियों को यवन, खारवेल श्रौर श्रन्त-विद्रोह के मेघ घुमड़-घुमड़ कर पास श्राते सुनाई पड़ते थे। निःसहाय, निरीह नेत्रों से वह श्रपने चारों श्रोर क्रान्ति का महान् वात्याचक उमड़ता देखते थे। पाटिल पुत्र उन दिनों भयंकर संघर्षों के भीतर से होकर गुजर रहा था। चारों श्रोर श्रानिश्चितता थी। न जाने कब क्या हो जाये ? खारवेल कब श्राक्रमण करें ? बौद्ध-ब्राह्मण कच लड़ बैठें ? दिमित्र कव चढ़ श्राये ? नगर के सरल ऐश्वर्यमंडित जीवन पर श्रानिश्चितता के भूत की काली छाया पड़ रही थी। एक दिन खबर श्राती, बौद्धों ने मिलिन्द को निमंत्रण दिया। कुक्कुटाराम के महास्थिवर का एक पत्र पकड़ा गया है। उसमें ब्राह्मण सेनापित पुष्यिमत्र को 'श्रातिब्राह्मण' श्रीर 'बौद्धदोही' कहा गया। कुछ श्रावश्य होकर रहेगां।

नगर के तोरणों पर रण-मेरियाँ रख दी गई थीं। धुरन्धर धनु धर बिठा दिये गये थे। काष्ठ प्राचीर के चारों श्रोर की खाई गङ्गा से मिला दी गई थी श्रोर उसमें पानी भर गया था। पाटलिपुत्र जैसे एक द्वीप बन गया हो। नगर में श्रश्वारोही सैनिक तुरही बजाते हुए घूमते श्रीर जनता में ब्यर्थ की उत्तेजना उत्पन्न करते। काले चोगों से शरीर ढके गुप्त दलों के श्रादमी रात को नगर की राजवाटिकाश्रों में स्वच्छंदता से घूमते। चारों श्रोर श्रराजकता का राज था।

इरावती को ले कर कुक्कुटाराम में भयंकर चक्र उठ खड़ा हुन्ना था। कौन जानता था, यह जुद्र चक्र मौयों के लिये मृत्यु का काम करेगा।

घनघोर घटाएँ आकाश पर उमड़ रही थीं। प्रदोष के बादलों से चारों स्रोर ऋंधकार-ऋंधकार दिखलाई पड़ता था। रात आधी पहर जा चुकी थी। सारा श्राराम निद्रादेवी की गोद में शांति की नींद ले रहा था। केवल महास्थिवर श्रीर महातांत्रिक कालचक जाग रहे थे। दोनों किसी मयंकर श्रायोजन में लगे थं। दोनों चुप थे। तांत्रिक टेढ़ी-मेढ़ी विभिन्न प्रकार की रेखाएँ खींच न जाने क्या चक चला रहा था। महास्थिवर चञ्चल दृष्टि से उसकी गण्नाओं की श्रोर ताकते बैठे थे।

सहसा तांत्रिक के मुख पर हर्प की रेखाएँ खिल उठीं। उसने मुस्करा कर महास्थिवर की ग्रोर देखा—गणना ठीक रही। कालचक का नेत्र घोका नहीं दे सकता। चक्र बताता है, मिलिन्द शाकल से चल पड़ा है। मधुरा में यवनवाहिनी तैयार है। हमारा पत्र पा कर यवन बड़े प्रसन्त हुए हैं। ग्रव बौद्धों को पतंजिल सरीखे दुष्ट ब्राह्मखों ग्रीर पुष्यमित्र जैसे बौद्धद्रोही सेनापतियों के इङ्गित पर नाचना न पड़ेगा। माँ तारा की जय, परन्तु कालपुष्ठ को बिल देनी होगी।

'बिला !' श्रारचर्य से बौद्ध स्थिवर ने कहा।

तांत्रिक सुस्कराया। उसने कहा—महास्थिवर, यह तन्त्र-धर्म है। तुम्हारी हिंसा-ऋहिंसा की बात यहाँ लागू नहीं होती। तन्त्र-धर्म में प्रहनच्त्रों और बाधाओं को प्रसन्न करने के लिए बलि का आयोजन है। क्या कोई पात्र है ?

'तुम्हारा ऋर्य नरबिल से है न !' तांत्रिक ने चुप रहकर ऋपनी स्वीकृति दे दी ।

'श्रन्छा, देखूँ ?' तांत्रिक फिर गणना में लग गया। कुक्कुटाराम के सबसे ऊँचे तोरण पर बैठा हुआ आकाश के महनक्त्रों की गति देखता हुआ बौद्ध-स्थिवर आकुल हो उठा। सहसा भयंकर प्रकाश से आकाश दमक उठा। कोई तारा टूटा था।

तान्त्रिक ने गणना एक ग्रोर रख दी। उसने कहा—में स्पष्ट देख रहा हूँ, मौयों का पतन हो रहा है। मौये वृहस्पतिमित्र श्रासन्न-मृत्यु हैं। यह मृत्यु टल नहीं सकता ! पश्चिम से कोई महान् शक्ति श्रा रही है। मगध पर उसी का शासन होगा। क्या तुम भूल गये, आचार्य धर्मरित्तत वहीं हैं, भदन्त नागदत्त वहीं हैं। इसका क्या अर्थ है ? अब की बार बौद्ध-विजय का डंका शाकल से बजता हुआ आयेगा। हमें अभी कुछ कुम्रहों को शान्त करना है। एक बिल चाहिये।

स्थिवर ने धीरे से कहा—इस कुक्कुटाराम में बिल के लिए कौन तैयार होगा ?

'ठहरो, देखों'—तान्त्रिक फिर गणना करने लगा। अन्त में उसने कहा—यहाँ कोई सुन्दर युवती है जो स्वयं बिल होना चाहेगी?

'कौन हैं, वह युवती ?'

'वह कोई मालवी है। इस समय में वह जाग रही है। तन्त्र यही कहता है।'

'ठहरो, श्राता हूँ।'

तान्त्रिक को वहीं छोड़ महास्थिवर दिल्या के विहार की स्रोर गए। धीरे-धीरे वे इरावती के कल में पहुँचे। द्वार खुले थे। इरावती जाग रही थी।

पदचाप सुन कर वह शीव्र ही उठ कर बैठ गई।

'तुम अभी जागती हो, इरावती !'

इस कुश्रवसर पर भी इरावती व्यक्क नहीं छोड़ सकी। उसने कहा— सत्य, शील श्रौर संयम की शिचा ले रही हूँ।

महास्थिवर गम्भीर थे।

उन्होंने कहा—बेटी, तुम सदैव दुशिंचता में पड़ी रहती हो। क्या तुम्हें कोई दुःख है।

'न'—इरावती ने कहा—मुक्ते क्या दुःख होगा, जिसे मैं प्रेम करती हूँ, उसने मुक्ते ठुकरा दिया है। महाकाल के मन्दिर में नर्तकी बन कर चाहा या शान्ति से जीवन बिता दूँ। परन्तु वह नहीं हो सका। मौर्य सम्राट् की लौजुप दिन्द मुक्त पर पड़ी। श्रव दुम श्रनात्म के उपासकों से शील

श्रौर संयम भी शिचा ले रही हूँ। कितनी बड़ी श्रात्म-प्रवंचना है, भिच्चु!

'शांतम् पापम्, शांतम् पापम्' कुछ गम्भीर मुद्रा बनाकर स्थिवर ने कहा—तुम जीवन से ऊब गई जान पड़ती हो।

'इस जीवन में अब क्या घरा है !' विरक्ति के मार से इरावती बोली । 'यह सुन्दर शरीर न मेरे प्रेमी का हो सका, न महाकाल के पुजारी का, न अनात्म के उपासक का । फिर क्या मैं इसे सफल जीवन कहूँ ? जीवन की किस प्रवंचना के लिए, सुख के किस छुल के लिए मैं जीना चाहूँगी ?'

महास्थिवर ने उसके सिर पर हाथ फेर उसे शान्त किया । उसने कहा—बुद्ध का धर्म तुम्हें शान्ति देगा । क्या तुम बुद्ध के एक अनुष्ठान में हमारी सहायता कर सकती हो ?

कैसा अनुष्ठान, रात्रि के इस भयङ्कर अधिकार के परदे में कौन भयङ्कर चक्र इस आराम में रचा जायेगा, इरावती यह जानने के लिए उत्सुक हो उठी। अपनी उत्सुकता दचा कर उसने कहा—मैं तैयार हूँ। इस शारीर से यदि अनात्म का ही कुछ उपकार हो जाये।

थोड़ी देर में तीनों प्राणी महाविहार से बाहर के जङ्गल में भद्रकाली की एक महान् मूर्ति के त्रागे उपस्थित थे। यह स्थान खरडहर था। यहाँ मनुष्य का त्रागमन हो नहीं सकता था।

इरावती मूक, मौन, निस्तब्ध, जैसे इस अनुष्ठान से उसका कोई सम्बन्ध न हो, इसमें भाग ले रही थी। उसी को लेकर यह भयक्कर चक्र खड़ा किया गया है, वह समफ गई थी। परन्तु इधर कई सप्ताह के भयक्कर मानसिक तर्क-वितर्क ने उसके अन्तर्द्वन्द को समाप्त कर दिया था और इस बीहड़ अनात्म प्रदेश में बंदी रहने की अपेक्षा वह प्राणा देकर भी मुक्त होना चाहती थी। श्रिमि प्रज्विति हुई। भयानक श्राकृतियों वाले पात्र इकट्ठे हुए श्रीर पूजा श्रारम्भ हुई।

रात के दो पहर ढल चुके थे। तीसरा पहर भी लगभग समाप्त होने वाला था कि बलि का आयोजन हुआ। कालचक ने स्थिवर को देखा, स्थिवर ने कालचक को, दोनों ने इरावती को। इरावती भय से काँप उठी। मृत्यु इसके समीप है, इस भाव ने उसके मन में फिर जीवन की दीति भर दी। उसने कहा—मैं मरना नहीं चाहती, भिन्तु! मुके छोड़ दो।

कालचक ने मदिरा पी थी। नर-बिल की भयानक उत्तेजना उसके रक्त में मिल गई थी। उसने गरज कर कहा—खबरदार, इधर श्राश्रो।

त्रीर उसने श्रापनी भीषण श्रॉखें युवती की श्रॉखों में डाल दीं। उन श्रॉखों में कृतिका का जादू था। श्राभिचार से भयङ्कर उन नेत्रों की श्रोर इरावती देर तक देख न सकीं। भीतर-भीतर उसका साहस कुंठित होने लगा।

निरीह बलिपशु की भाँति वह भद्रकाली की मूर्ति की स्रोर बढ़ी। खड़ग हाथ में ले कापालिक कालन्त्रक उसके पीछे-पीछे चला।

सहसा महास्थिवर की ऋहिंसा जाग उठी। उसने कहा--रहने दो, कालचक । नर-बलि से बुद्ध के धर्म को दूषित मत करो।

'तो फिर तुम ब्राह्मणों को परास्त नहीं कर सकते'—कठोर होकर कालचक ने उत्तर दिया—ब्राह्मणों की शक्ति है यज्ञ-बिल । इसी महाबिल को श्रपनाना होगा। श्रब तुम भद्रकाली को श्रप्रसन्न करने का साहस नहीं कर सकते।

'सावधान !' महास्थिवर को इरावती के ऋनाघात पुष्प जैसे सौंदर्य पर दया ऋा रही थी। उसने क्रीध में भर कर कहा—मैं विहार का महास्थिवर हूँ। तुम्हें मेरी ऋाज्ञा मान्य होगी।

'परन्तु फिर बौद्धों का उद्धार कैसे होगा ?' मिदरा से उत्तेजित काल-



निरीह बिल पशु की माँति वह भद्र काली की मृति की और बढ़ी। खड़्ग हाथ में ले कापालिक कालचक्र उसके पीछे-पीछे चला।

28 8E ]

चक ने भीपण श्रष्टहास किया—हः, हः, हः । तुम धर्मामात्य को पर्शाजत करना चाहते हो, मौर्यो का खड्ग कुंठित हो गया । तुम विदेशी शक्ति-शाली यवनों को मगध की सबसे सुन्दर नगरी पाटलिपुत्र पर श्राक्रमण करने के लिए दावत देते हो । तुम क्या श्राहिंसक बौद्ध हो, पाखरडी ?

उसकी आँखें जलने लगीं। महास्थिवर को उसकी ओर देखने का साहस नहीं हो रहा था। अरे रे, यह पिशाच नहीं मानेगा!

तान्त्रिक का भयानक करठ स्वर खरखहर में गूँज गया। उसने गरज कर कहा—सुन्दरी, भद्रकालि के आगे घुटने टेक!

इरावती को लगा, वह इस कराठ-स्वर की अवहेलना नहीं कर सकती।

घुटने टेक कर वह मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगी। एक बार स्थिवर की स्रोर स्राँखें घुमा कर उसने दया की याचना की।

कालचक ने उसकी श्राँखों में लिखी भीरता पढ़ ली। उसके श्रद्धास से सारी श्रद्धवी गूँच उठी। उसने कहा—तेरा यह सुन्दर शरीर तेरे प्रेमी का नहीं हो सका, श्रव यह देवता की प्रसादी बन रहा है, इसमें दु:ख की बात नहीं है, युवती!

घरटे बजे। चौथा पहर लग रहा है। पास के महाविहार में एक घरटे बाद चहल-पहल हो जायेगी। शीधता करना है।

'श्रपने प्रेमी की याद कर!'

तान्त्रिक ने खड्ग इरावती के सिर पर घुमाया । जीवन और मृत्यु में अन्तर ही कितना है !

सहसा इरावती की कातर ध्विन मिन्दर में गूँज उठी—श्रिमित्र ! क्या उसे आशा थी, श्रिमित्र कहीं पास होगा और इस विपत्ति से उसका त्राण करेगा ?

परन्तु यह क्या ! 'इरावती, मैं ऋा गया !' श्रीर स्ताण भर में श्रिमित्र की खड्ग तांत्रिक की खड्ग से लोहा लेने लगी। चिनगारियाँ श्रिधकार को जलाने लगी। महास्थिवर उस श्रिधकार में धीरे-धीरे खिसकने लगे। इरावती श्रिमित्र के पीछे ही थी श्रीर श्रिमित्र महान् युद्धकौशल से तांत्रिक के भारी खड्ग का धात-प्रतिघात सहता हुआ मन्दिर प्रकोष्ठ से बाहर की श्रीर बढ़ने लगा।

बाहर घोड़ों की टाप सुनाई पड़ी। ग्रंधकार से निकल कर छाया-मूर्तियाँ ग्रामें बढ़ीं। उनके मुख काले उत्तरीय से ढके थे। जो ग्रामे था, उसने गरज कर ग्राजा की—बन्दी करो!

एक च्राण में इरावती बन्दी थी। छाया-मूर्तियों ने अभिमित्र श्रौर तांत्रिक को घेर लिया था। वे दोनों अब भी बढ़-बढ़कर घातप्रतिघात कर रहे थे, परन्तु अब दोनों ही शिथिल हो चुके थे। बँधे-बँधे इरावती ने देखा, दोनों बन्दी बना लिये गये और अश्वारोही उन्हें वोहों पर डाल कर घने जङ्गल के बीच समभी-बूभी पगदिएडयों से दूर कहीं ले जा रहे थे। उसने शान्ति की एक श्वास छोड़ी—श्रिमित्र जीवित हैं। परन्तु अब एक चिंता नई उठ खड़ी हुई। इन काले बक्तों के पीछे न जाने कीन लोग हैं ? जो हो, इन दंभी मुएडकों से तो अब्छे होंगे। उसे शोक यही था कि पाखरडी महास्थिवर उनके बन्धन से निकल गया। परन्तु उसका रहस्य वह जान गई थी। पाटलिपुत्र के द्वार पर रहते हुए इस बौद्धविहार का स्थिवर विदेशियों की सहायता से एक भयंकर विद्रोह-चक खड़ा कर रहा है, यह स्पष्ट था। क्या उसका कोई धर्म नहीं है ? क्या वह आभिमित्र को सूचित नहीं कर सकती ? परन्तु पहले नई परिस्थित को समभना होगा।



अभिमित्र की आँख खुली तो उसने अपने को एक मुन्दर मुसजित प्रकोष्ठ में पाया। वातायन से छन कर प्रकाश आ रहा था। अनेक सुन्दर साधनों और उपाधानों से सुसजित इस कम्न की स्थिति कहाँ है, उसके लिये यह जानना भी कठिन था।

'श्राप जाग गये'—कहती हुई एक श्रपूर्व सुन्दरी ने कक् के द्वार से प्रवेश किया। श्रमिमित्र उसकी रूपमाधुरी देख कर श्रारचर्य-चिकत हो गया। उसने श्रपनी स्मृति टटोली।

यह स्वर जैसे उसने सुना था, कहाँ सुना था, याद नहीं। याद स्त्राया, स्त्ररे यह तो वही कालिंदी है। सामन्त वीरभद्र की कन्या। जिसके साथ बचपन में खेला, मगध के इतने स्वर्ण स्वप्न जिसके साथ विताये, वही नन्दवंश की कन्या कालिंदी। क्या उसे भूला जा संकता है ?

उसने कहा-कालिंदी, यह तुम कहाँ ?

कालिन्दी ने मधुर हास्य छिटकाते हुए उत्तर दिया—ऋमिमित्र, तुम क्या भूलने की चीज़ हो ? शक्ति रहते भी तुमने ऋौर तुम्हारे पिता जैसे ने भी शतधन्वा के हाथ में पड़ने दिया, वह भी क्या भूलने की बात है ?

श्रमित्र लिजत हो गया।

कालिंदी का सौन्दर्थ और भी उद्दीपित हो उठा। उसने कहा-कैसे सुन्दर थे वे दिन! तब हम साथ रहते थे, कोई बाधा नहीं थी, प्रेम की नदी श्रथाह बहती थी। पिता नन्दवंश के एकमात्र श्रवशेष थे। नन्दराज की महान् निधि का पता उनके सिवा किसी को भी नहीं, यह सब जानते थे। क्या मैं भूल सकती हूँ, उन्हीं देवतुल्य पिता को शतधन्वा ने श्राग में तपा-तपाकर नन्द की निधि की बात पूछी। परन्तु धन्य पिता, तुम श्राडिग रहे। नन्द की महान् निधि श्राज भी देश के लिए सुरच्चित है। गांगेय प्रासाद के घृणित श्रामोद-प्रमोद के लिए उसकी एक भी मुद्रा नहीं मिली नहीं, इस विचार से मुक्ते कितना सुख होता है, श्रामित्र !

उत्तेजना में भरी हुई वह कहती गई। 'परन्तु तुम श्रिमित्र, कायर निकले। तुमने मुफे शतधन्वा के हाथ में पड़ जाने दिया श्रीर यदि दूसरे ही दिन उसका देहान्त न हो गया होता, तो यह कालिन्दी श्रपना कलंकित मुख तुम्हें नहीं दिखाती।'

ह्योभ से उसका गला भर गया।

श्रिमित्र ने कहा—सच कालिन्दी, मुक्त पर पिता का श्रंकुश था। मैं उनसे कितना डरला हूँ, यह तो मैं जानता हूँ श्रौर तुम भी। मेरी दुर्वलताएँ भी तुम जानती ही हो।

वह मुस्कराया ।

कालिन्दी के होंठ भी मुस्कराहट में खिल गये। उसने कहा—तभी कल एक साधारण बौद्ध भिच्छुणी के लिए हिंसा-क्रूर कापालिक के हाथ पड गये थे।

'त्रोः तब तुम थीं। वे छायामूर्तियाँ कौन थीं ?'

कालिंदी मुस्कुराई। नन्दों का इतिहास इतनी शीघ जान लेना चाहते हो।

'तब भी १' जिज्ञासा की श्राँख से श्रिमिमित्र ने उसकी श्रोर देखा।

'यह मेरे दल के आदमी हैं। मौयों के प्रति विद्रोह की आग्निशिखा जलाये रखना इस कालिन्दी का काम है। इन निर्वीर्य हाथों में शासन की बागडोर श्रव नहीं रह सकती। पश्चिम में मिलिन्द और दिमित्र की श्राँखें कुसुमपुर की श्रोर लगी हैं, पूर्व से खारवेल चला श्रा रहा है। इस समय तुम्हारे पिता पर ही मगध की श्राशा टिकी है। परन्तु सेनापित पुष्यमित्र तुमसे प्रसन्न नहीं जान पड़ते, श्रिशिमित्र।

स्रिक्ष मुस्कुराया । बोला-पिता का शासन कठोर है । उन्हें रिसकता क्रूभी नहीं।गई ।

कालिन्दी खिलखिला कर हँसने लगी। 'तुम्हारी रसिकता तो इरावती तक ही सीमित है।'

वह शैय्या पर ऋमिमित्र से सट कर बैठ गई। 'तो समक्त लो।'

'समभ क्या लूँ १ है ही। त्राज इतने दिनों के बाद भी क्या कार्लिदी कह सकती है कि तुम उसे स्वीकार कर लोगे ?'

कहती हुई वह अप्रिमित्र से लिपट गई। उसके अङ्ग-अङ्ग से लावएय की उयोति फूट रही थी, सुगंधित उत्तरीय खिसक कर नीचे आ गया था और कंचुक के भीतर के महान् उद्देग को दिखलाते हुए दो सौन्दर्य-कंदुक समुद्र-तल पर प्रतिबिम्बित दो चंद्रविंगों की भाँति उत्थान-पतन का अनुभव कर रहे थे। सदाःस्नाता सौन्दर्य की प्रभा से मुग्ध हो श्रिप्तिमित्र ने कालिन्दी के उदीप्त मुख को देखा। उसके जूड़े की खिली चमेली उसके मुख पर मादक निःश्वास छोड़ रही थी। कादम्ब की भीनी महक से कज्ञ सुरभित हो उठा था। इस मादक, मनमोहन नारी-सौन्दर्य के प्रति क्या उपेन्ना की दृष्टि रखी जा सकती थी ?

भावोद्रेक से ऋमिभित्र काँप उठा। उसने धीरे से उसे हटाते हुए कहा—श्रभी समय नहीं है, कार्लिदी!

'कैसा समय नहीं है ?' मुग्ध दृष्टि से उसे देखते हुए श्रमिमित्र बैठा रहा।

सहसा कालिन्दी ने उसे बाहुक्यों में भर लिया श्रीर दो जलते हुए

होंठ उसके होठों पर धर दिये। जिस तरुण को वर्षों से भीतर-भीतर वह प्यार करती आई थी, क्या वह यों ही जाने देगी ?

श्रमिमित्र ने श्रनुभव किया, पैर के नीचे भूचाण वल रहा है, धरती हिल उठी है, कुछ उथल-पुथल होने वाली है।

'तुम ! मायाविनी !'

उसके होटों का एक बार फिर चुम्बन ले कालिन्दी हँस पड़ी। उसके श्रद्धहास से सारा कच गुँज उठा।

वह उसे छोड़ कर हट गई। उत्तरीय श्रमावधानी से नीचे डाल दिया। विभ्रम की दृष्टि से उसे देखती हुई वह चाण भग वड़ी रही।

'क्या ग्राच भी ग्रास्वीकार ?'

श्रिमित्र चुप।

'बोलो।'

श्रिमित्र फिर भी चुप।

'क्यों चुप हो ?'

अग्रिमित्र चप ।

कालिन्दी उत्तेजित हो उठी । उसने कहा—क्या मैं मिचुणी हरावती से भी गई बीती हूँ ? क्या मैं सुन्दरी नहीं हूँ ? क्या मेरे हृदय के भीतर प्रण्य का जलता हुन्ना समुद्र नहीं है ? क्या तुम मुक्ते ग्रस्वीकार ही करते रहोगे ? मैं राजकुमारी, नन्दवंश की राजनन्दिनी न्न्राज तुम्हारे सामने भिन्ना नहीं माँगती । मैं न्नपना प्राण तुम्हें दान करती हूँ ।

उसकी आँखें गर्व से जल रही थीं।

सम्राज्ञी-सी खड़ी इस गर्वमयी सुन्दरी युवती की उपेद्धा वह नहीं कर सका | उसने देखा, कालिन्दी अब कालिन्दी नहीं है | वह विद्रोह है | ज्वालामुखी है | उसको अस्वीकार करने से बन नहीं पड़ेगा | आह, सौन्दर्य की यह किपशा की मिदरा ! यह उन्माद-भरी अवहेला ! और वह इरावती ! उसने एक बार स्मिग्ध नेत्रों से कालिंदी की श्रोर देखा। इरावती शरद की शांत नदी है जिसमें सहज हिलकोरे हैं, ज्वाला नहीं, भंभा नहीं, श्रावर्त-विवर्त्त नहीं। इधर कालिंदी है, वर्षा की नई बाढ़ से संयम के कूलों को ढहाती हुई, तट के बच्चों को भूमिसात करती हुई! उसने मुस्कुरा कर कहा—कालिंदी, तुम क्या मुभे एकदम निष्ठुर, रसहीन पत्थर का दुकड़ा मात्र समभती हो ?

कालिंदी मुस्कुरा दी। 'तुम बड़े चतुर हो। बातों में कालिंदी को भुलाना चाहते हो ?'

श्रमिमित्र ने पूछ्ना चाहा, इरावती का क्या हुआ, यह कालिंदी श्रवश्य जानती होगी। कालिंदी इननी कची नहीं थी कि इतनी-सी बात नहीं समस्ती।

उसने कहा—उम इरावती की बात जानना चाहोगे। तुम्हारी इरावती कार्लिदी की बन्दिनी है। इसी भूमिगर्भ-प्रासाद में! परन्तु छूटने की चेण्टा मत करना। व्यर्थ होगा। पहले उत्तर देना होगा, कार्लिदी को स्वीकार करते हो या नहीं ?

जब कालिंदी चली गई तो श्रामिमित्र देर तक उसके श्रीर इरावती के विषय में सोचता रहा। यह ज्वालामुखी है, वह हिमालय की हिम-प्रभा। एक में विस्फोट है, दूसरे में मादन भाव। परन्तु यह कालिंदी क्यों इतना बड़ा साइस कर रही है, क्यों नंदों की प्रतिहिंसा के रूप में वह मौर्यों के ऊपर शस्त्र तान कर खड़ी हो गई है ?

ठीक समय पर उसने मोजन किया, स्नान किया। रात को मोजन के बाद देर तक उसने प्रतीचा की, परन्तु न कार्लिदी ऋाई, न कोई उण्चारिका।

सहसा कचा प्रकाश की बाढ़ से भर गया। घनड़ाई हुई कालिंदी प्रकाश के साथ दिखाई दी। उसने कहा—'वृहस्पतिमित्र की सेना ने स्त्राक्रमण किया है। श्रव बचना कठिन है। ऊपर के कच्च में हरावती थी, वह पकड़ी जा चुकी है। हमारे दल का एक आदमी राजसेना से भिल गया है। अतः सेना को रोकने के लिए आदेश दे मैं यहाँ एक च्राण के लिए आपाई हूँ। एक च्राण में वे यहाँ होंगे। अच्छा, अमिनित्र ! बिदा। वह फिर सीढ़ियों पर चढ़ने लगी।

उसने कहा—प्रतिरोध मत करना । हम तुम्हें शीव ही छुड़ा लेंगे । श्रीर पिता पुष्यमित्र तो हैं ही । भय की बात नहीं है ।

चलते-चलते एक च्राण, वह रुकी। 'तो तुमने कोई निश्चित नहीं किया ?'

उसी समय छत पर सैनिकों की पदचापें और खड्गों की 'छपछप' सुनाई पड़ी। सीढ़ियों पर चढ़ कर एक पाश्वें की श्रोर प्रकाश ते कर जाती कालिंदी श्रोक्तल हो गई। श्रंधकार में लेटा श्रिमित्र मगध के सैनिकों की प्रतीचा करने लगा।



सुगांगेय प्रासाद की विशाल रंगशाला के एक प्रकोष्ठ में इरावती उदास-मुख त्रातीत के सपने देख रही थी। उसका जीवन भी क्या था, क्या हो गया। नियति की प्रताङ्ना से वह उपासिका बनी, नर्तकी बनी, मिच्चुणी विहार में शिच्नमाणा बनी त्रौर श्रव यह बंदी नारी। जीवन ने उसे कहाँ से ला कर कहाँ पटका, इसकी विवेचना क्या सरल बात थी! इधर कई दिनों से वह यहाँ है, उपचारिकाएँ, दासियाँ, पौरद्वारिकाएँ सब उसको इतना श्रादर सम्मान देती हैं जैसे सम्राची वही हो। पट्टमहिषी इस बात को नहीं जानती, परन्तु श्रंतःपुर से बाहर राजा जो रंगमहल बना कर मनोविनोद किया करते हैं, उसे सब जानते ही हैं।

इन्हीं विचारों में मग्न वह बैठी रही। मलयपवन की भक्तभोर उसमें कभी-कभी संवेदना की भावमयी लहरें भी उठा देती, परन्तु वह फिर स्थिर हो जाती।

सहसा द्र्डधारिणी भृत्याएँ घोषणा करती हुई आई—'परम मागध परमबौद्ध धर्मपाल सम्राट् बृहस्पितिमित्र आते हैं। सावधान !' सारा प्रासाद जैसे किसी स्वम से जाग कर आँख फाड़ कर देखता हो। चारों और एक गम्भीर छाया। इरावती ने देखा, दो सुंदर परिचारिकाओं से हँसी-प्रमोद करते हुए तरुण सम्राट् बृहस्पितिमित्र आ रहे हैं। वह उठी नहीं। अप्रिमवादन भी उसने नहीं किया। वह सम्राट् की प्रजा सही, परन्तु चोरी से लाई जा कर सम्राट् के प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं रह गया। सम्राट्

पास आयो। परिचारिकाओं को दूर रहने के लिए उन्होंने संकेत किया। उन्होंने कहा—इरावती, महाकाल मन्दिर के उस दिन के नृत्य को मैं भूला नहीं हूँ।

'इसमें इरावती के लिए कोई प्रशंसा की बात नहीं है, सम्राट्।' 'तुम सुगांगेय प्रासाद के प्रमोद कानन के योग्य मयूरी देवता के आगे, तिजींव पत्थर के आगे, व्यर्थ जीवन वितातीं, यह बृहस्पति नहीं सह सका।'

इरावती बोली नहीं।

'क्यों ? बोलना भी नहीं चाहतीं !'

'क्या ऋग्निमित्र से मन नहीं भरा ?'

तड़प कर जैसे इरावती ने किंचित् कठोर स्वर में उत्तर दिया। 'मौर्य सम्राट् के लिए वाग्दत्ता नारी का इस तरह ल्लिपा-चोरी रंगमहल में ले स्थाना कोई बड़े श्रेय की बात है ?'

बृहस्पति पास श्रा गये। इरावती के समीप श्रा बैठते हुए उन्होंने कहा—सुन्दरी, यह श्रपराध मैंने किया है, परन्तु सुगांगेय प्रासाद का सारा वैभव तुम्हारे चरणों पर न्यौछावर है।

• इरावती उठ खड़ी हुई। 'मौर्य प्रजा-पीड़न मी जानते हैं।' उसने फहा और छिटक कर अलग जा रही। उसने कहा—मुक्त दिर्द्र, अकिंचन को तुम्हारे विलास और ऐश्वर्य के प्रति ज्ञरा भी आकर्षण नहीं है। मुक्ते तुम बाहर पहुँचा दो। यह शारीर देवता को समर्पित होकर फिर मानव का नहीं हो सकता।

सम्राट् ने अहहास किया—देवता ! क्या अग्निमित्र को देवता मान लूँ !

इरावती कठोर हो गई। उसने कहा—क्या तुम इतने क्लीव हो कि दूसरे की प्रसादी को प्रहण करना ही तुम्हारे लिए पौरुष की बात है ? इप्रत्य की उपासना ने क्या तुम्हारे हृदय को भी सूना कर दिया है ? कामसुख की प्रवंचना में फँस कर क्या तुम अपना कर्तव्य भी भूल गये हो ?

सम्राट् उठ कर इरावती के सामने आ गये। उनके कएठ स्वर से उनके हृदय की उत्तेजना स्पष्ट हो रही थी। उन्होंने कहा—इरावती, मैं तुम्हारे सामने मौर्य सम्राट् के रूप में नहीं आया। मैं तुम्हारे प्रण्य का भिखारी हूँ। कहाँ जा रहा हूँ, नहीं जानता। देखता हूँ, साम्राज्य पर प्रलय-मेष उमझ रहे हैं। पूर्व, पश्चिम, दिश्चण सब आरे एक नई कुंज्किटिका चल रही है। अंतःविद्रोह का डर है। विदेशी भदमत्त हो रहे हैं। परन्त तुम्हारे प्रेम में शिथिल यह बृहस्पति पंगु बन गया है। उस दिन तुम्हारा गृत्य देख कर मैं कितना उन्मत्त हो गया था। तुम्हारा वह विष अव भी अंतर को जला रहा है।

कामातुर हो वह आगे बढ़ा।

इरावती पीछे हट गईं। कञ्चुकी से छोटी-सी खड्ग उसने निकाल ली थी। उसने कहा—इरावती मरना भी जानती है।

बृहस्पतिमित्र स्तब्ध !

'सुन्दरी, एक दिन तुम्हें मेरे हृदय की ज्वाला बुमानी होगी।'

तभी मंत्रणाग्रह में घंटा वज उठा। श्रशोक के समय से इस घंटे की व्यवस्था थी। मंत्री जब सम्राट् को श्रसमय बुलाना चाहते, तो इस घंटे का उपयोग होता।

सम्राट् ने मंत्रणागृह की श्रोर जाते हुए इरावती से कहा—चमा करना, इरावती ! परन्तु मौर्य भी मानव है, देवता नहीं । मैं तुम्हें समय देता हूँ । सोच लो । विचार करके देख लो । श्रिप्रिमित्र या वृहस्पति । तुम्हें एक को श्रपनाना होगा । तुम निश्चय जानो, श्रिप्रिमित्र का कोई श्रिहत नहीं होगा । तब तक घह बंदी रहेगा । वृहस्पति को स्वीकार कर तुम श्रिमित्र को भी मुक्ति दोगी ।

व्यंग से उसकी श्रोर मुस्कराते हुए वह शीघ़ ही कच्च के बाहर हो गये।

इरावती के हृदय में मर्मान्तक पीड़ा हुई। श्रिमित्र उसके कारण बंदी है, फिर ईम्बां सम्राट् के बचनों पर विश्वास कैसे किया जा सकता है। उसे श्रपने ऊपर कोध श्रा रहा था। श्रिमित्र उसके लिए क्या सोचेगा। जब समय था, वह क्यों नहीं श्रिमित्र के प्रति श्रात्म-समर्पण कर सकी। श्रव इस श्रवहेलना की पीड़ा में जलना होगा।

मन्त्रणायह में त्राने पर सम्राट्को पुष्यमित्र बैठे दिखाई दिये। उन्होंने उठ कर उनकी ऋभ्यर्थना की। वृहस्पतिमित्र ने मंच पर बैठते हुए पूछा—कहिये, त्राज कोई विशेष चिंता का विषय है ?

पुष्यिमत्र ने कहा—राजयह के समाचार अनुकृत नहीं हैं। खारवेल ने गोरथिगिरि को हस्तगत कर लिया है, राजयह पर उसकी आँखें हैं। महामेघवाहन की गजवाहिनी के लिए गंगा की खुद्रधारा को पार कर राजयह पर आक्रमण करना कठिन नहीं है। मैंने उस ओर सेना भेज दी है।

सम्राट्की भौहों पर चिंता के बल पड़ गये। उन्होंने कहा—उधर कान्यकुब्ज की क्रोर भी सेना भेजी जानी चाहिये। दिमित्र मथुरा की क्रोर से बढ़ सकता है।

'परन्तु श्राप युद्ध की योजनाश्रों में भाग लें, तभी यह सब संभव है।'
सम्राट् ने कहा—पुष्यमित्र, इस महान् साम्राज्य का भार श्रापके
हढ़ कंधों पर रख कर मैं निश्चिन्त हूँ। मेरे-ढोया यह भार ढोया जाना
श्रासम्भव है।

पुष्यिमित्र मुस्कराये। उन्होंने धीरे से कहा—साम्राज्य बलवान हाथों के लिए है, सम्राट्! देविप्रिय श्राशोक ने जिस धर्मनीति को प्रह्मा किया था, उसने राज्य की जड़ें खोखली कर दी हैं। श्राज मौर्य-शक्ति को दीन, हीन समभ कर ही बिद्रोह की पताका उठाई जाने लगी है।

सम्राट्को जैसे चोट करने की स्भी। उन्होंने कहा—वृद्ध मन्त्री, स्वयं हमारे हाथ भी पवित्र नहीं है!

पुष्यिमित्र ने व्यक्क को समभा। उन्होंने गम्भीर भाव से उत्तर दिया—महाराज, ऋग्नि के दोषों के लिये पुष्यिमित्र उत्तरदायी नहीं है। इस मगध सिंहासन के प्रति पुष्यिमित्र सदैव सेवा ऋौर कर्तव्य की भावना से ही ऋनुप्राणित रहा है।

दोनों चाण भर चप रहे।

फिर इस मौन को भंग कर चृहस्पतिमित्र ने पूछा । उन्होंने कहा—तो अभिमित्र को बुलाऊँ ?

'मैं तो उसका मुख भी नहीं देखना चाहता।'—पुष्यमित्र ने क्रोध से भृकुटी कुंचित की।

सम्राट् हँसे। उन्होंने कहा—क्या पिता की सेवात्रों के नाते पुत्र को ज्ञान नहीं किया जा सकता ?

'सम्राट्! इस अभि को मैं समका नहीं। मालवे में मगध से दूर उसका भरण-पोषण हुआ। सामन्त वीरभद्र ने उसे शिक्षा-दीजा दी। अब वह अपने ऊपर किसी का अंकुश नहीं मानता, तो क्या किया जाये। मैं इसी हाथ से उसे दण्ड देने को तैयार हूँ।

सम्राट् ने ताली बजायी ! दो दंडधारी भृत्य उपस्थित हुए । उन्होंने स्राज्ञा की—बंदी स्रिभिमित्र को लाया जाय ।

लौह श्रृङ्खला से जकड़ा हुआ। अग्रिय उपस्थित हुआ। पिता को देख कर वह थोड़ा कुरिटत अवश्य हुआ, परन्तु फिर भी वीरत्व से तना हुआ।

पुष्यिमित्र ने कहा—श्रिमि, तुम साम्राज्य में श्रराजकता फैलाने के दोषी हो। तुमने कुक्कुटाराम विहार की एक नर्तकी को भगाया श्रीर उसकी खोज में गई मगध-सेना से युद्ध किया। श्रपने श्रिभयोगों की सफ़ाई में तुम्हें कुछ कहना है ?

'किस परिस्थिति में पड़ कर मैंने एक अवला का उदार किया, यह आप नहीं जानते।'

पुष्यिमत्र को अग्नि की उच्छुङ्खलता श्रच्छी नहीं लगी। उसने कहा— अग्नि, तुम श्रपने पिता को निरा निर्वोध समक्त कर भागने की चेष्टा मत करो। तुम पकड़े जाश्रोगे, यह निश्चित है। क्या तुम समकते हो, तुम्हारी गतिविधि सेनापित पुष्यिमत्र की श्राँखों से छिपी रह सकती थी ?

'परन्तु मैंने सम्राट् के प्रति कोई स्रकर्तव्य किया, यह क्या कहा जा सकता है ?'

'जब देश पर बिदेशी आक्रमण के मेघ घिर रहे हों, जब भारत की पवित्र भूमि खंडित हो गई हो, तो अराजक, उच्छुक्कल बन कर आजात कुलशीला कन्याओं के प्रति प्रेम और आसिक्त के गीत गाना, साम्राज्य के प्रति बिद्रोह से कम नहीं।'

श्रिमित्र तन गया।

उसने कहा-मैं सम्राट् को प्रतिद्वन्दी के रूप में भी देख चुका हूँ ।

बृहस्पति की श्राँखों में उल्काएँ जल उठी ! उससे कहा—तुम बहुत उच्छृङ्कल हो गये हो, श्रिमित्र ! शासक की मर्यादा रखने के लिए मुम्मे तुम्हें दंखित करना होगा । मौयों की भुजाएँ श्रमी इतनी निर्वल नहीं हुई हैं, कि प्रत्येक तक्या उन्हें ललकार सके।

परन्तु श्रिमित्र विचलित नहीं हुत्रा। उसने हढ़ता से कहा—मैं दिखित होने में कोई श्रपमान नहीं समकता। पिता के हाथों दएड पाते हुए मुक्ते कोई दुख नहीं होगा।

बृहस्पित ने कठोरता से पुष्यिमित्र की त्रोर देखा। पुष्यिमित्र ने पिरिस्थिति की विषमता ताड़ ली। उसने गरज कर कहा—श्रिम, तुम पिता द्वारा कड़े से कड़ा दएड पाने की ही त्राशा कर सकते हो। तुमने

महासेनापति के पुत्र के योग्य कोई काम नहीं किया है। तुम मालव को लांछित करते हो।

अभिमित्र ने उपेचा से मुख मोड़ लिया। उसे जैसे न अभियोग से कोई सम्बन्ध हो, न दण्ड से।

सहसा वृहस्पतिमित्र की कठोर त्रावाज़ गूँज गई। उसने कहा— श्रिप्रिमित्र, भौर्य शासनद्रेख बड़ा कड़ा है। इस तुम्हें मगध सेना से युद्ध करने के ऋभियोग में दिख्डित किए बिना नहीं रह सकते। कल, दोपहर को, सेना के सामने सेना के इस ऋपमान के लिए तुम्हें दिख्डित होना पड़ेगा।

वातावरण निस्तब्ध ग्रौर चुब्ध।

'कल, दोपहर को । तुम मत्त गजराज की भाँति अपने ऊपर कोई अंकुश नहीं मानते । कल दोपहर को सेना के सम्मुख तुम्हें मत्त गजराज के साथ अपना युद्ध-कौशल दिखलाना होगा।' वह भृत्यों का सहारा लिये उठने लगा। उसने कहा—इस बंदी को ले जाओ।

जाते हुए मत्तगयंद की चाल चल कर श्रिमित्र पिता की श्रोर घूमा। पिता की श्राँखों में खोभ श्रीर मत्स्नी के संकेत उसने पढ़े। श्राज क्या सचमुच पिता उसे इस उच्छुक्कल, विलासी युवक सम्राट् के कोध की बिल होने देंगे ?



स्त्या भर में अभिमित्र के बंदी होने का समाचार पाटलिपुत्र के कोने-कोने में फैल गया। मागध सशंक हो उठे। मालवों का रक्त खौलने लगा। मौर्य सम्राट् का यह साहस १ सेनापित पुष्यमित्र की सेवान्त्रों का यह सत्कार १ धिकार है क्कींव राजपुरुष को जो अपने स्वार्थ में पड़ कर हतना अकृतक हो उठे! धिकार है स्त्रैण कापुरुष बृहस्पितिमित्र को! इधर बहुत दिनों से जनता 'बृहन्नला' कह कर उसका परिहास करती रही थी। आज के समाचार से सब के हृदयों में तिहत भर गई।

कालिन्दी ने भी यह समाचार सुना । वह साहसी स्त्री भला चुप कैसे बैठती । एक घनी श्रष्टवी के बीच किसी पुराने प्रासाद के खंडहर में उसने श्रपने दल को इकट्ठा किया । किसी भी तरह हो, कैसे ही हो, मौर्य खड्ग से श्रिमित्र का उद्धार करना होगा । परन्तु इरावती सुगांगेय प्रासाद में है, उसकी भी रच्चा करनी होगी । उसने उसी रात सुगांगेय प्रासाद में उथल-पुथल करने का निश्चय किया ।

रात का एक पहर बीत चुकी थी, परन्तु इरावती की आँखों में नींद नहीं थी। श्रिप्रिमित्र की चिंता उसे सताए थी। बहस्पतिमित्र के भावों को वह ताड़ गई थी। वह आज एकदम चंचल थी, पूरी सतर्क भी।

श्रकस्मात् कल् का द्वार खुला। बृहस्पतिमित्र श्राते दिखाई दिये। कादम्ब से उनकी श्राँखें रतनारी हो रही थीं, उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। दएडधारिणी परिचारिकाओं ने दीप स्तम्भ पर रख दिये और सम्राट्का संकेत पा कर लौट गई।

इरावती के पास बढ़ते हुए सम्राट्ने कहा—डरो मत, इरावती ! हम अपरिचित नहीं हैं।

हरावती उठ खड़ी हुई। उसने कहा—महाराज, रात के समय एकांत में पट्टमहिषी को छोड़ कर किसी भी परनारी से मिलना श्रापके वंश के लिए कलक्क की बात नहीं होगी।

'कलाइ !' इरावती के शब्द को ही दुहरा कर वृहस्पतिमित्र ने अष्टहास किया। उसने दीत स्वर में कहा—इरावती, तुम सम्राटों से खिलवाड़ नहीं कर सकतीं। उसी दिन तुमने अभिमित्र के सामने मेरा प्रतिरोध कर मेरा अपमान किया था। आज मेरी मुजाओं में बँध कर तुम उस अपमान का बदला चुकाओगी।

इरावती चुप रही।

पास के एक 'सिंहासन पर बैठते हुए सम्राट् ने कहा—इरावती, तुम खुप हो ! परन्तु तुम नहीं जानतीं, एक बार विषेते सर्प को खिला कर उसका गर्व जामत कर देने से क्या होता है । तुम तो नर्तकी हो । तुम्हें अभिमित्र से ऐसा क्या राग है, कि तुम यह ऐश्वर्य, यह विलास, यह आनन्द यों दुकरा दो ?

उसने इरावती को भी उसी सिंहासन पर बिठाना चाहा, परन्तु उसके पैर लड़ खड़ा रहे थे और वह श्रपने कार्य में सफल नहीं हो सका।

इरावती भीत हो उठी। इस महाविशाल प्रासाद में उसकी रह्ना कैसे होगी ? इस समय अग्रिमित्र से क्या आशा की जा सकती है ! तब क्या वह निराश हो जाये ?

उसने साहस बटोर कर कहा—मौर्य सम्राट्को एक चुद्र नर्तकी से तर्क-वितर्क करना श्रच्छा नहीं लगता।

'तुद्र नर्तकी !' एक बार फिर बृहस्पतिमित्र के अप्टहास से कच्च गूँज

उठा । उसने लङ्खङ्गते हुए स्वर में कहा—तुम बड़ी चतुर हो, नर्तकी ! परन्तु वृहस्पति त्राज तुम्हारे प्रण्य की भीख माँगने नहीं त्राया है । यह महाकाल का प्रांगण नहीं है, यह सुगांगेय प्रासाद है । यहाँ तुम जैसी गवीली सुन्दरियों के गवीगढ़ ढाये जाते हैं । क्या त्राव भी त्रामित्र की त्रापेसा है ?

इस व्यङ्ग से इरावती तिलमिला उठी।

उसकी आँखों में रोस की ज्वाला जल उठी। परन्तु रमणी श्रवला का क्रोध ! वह कितने च्रण का ! उससे तो अमृत की ही वर्षा हो सकती है, या तरल जलविंदु की।

उसने रुँधे हुए दर्प से कहा—इरावती ऋब भी ऋग्निमत्र की है। क्या ऋग्निमत्र के न रहने पर ऋाप यहाँ मेरा ऋपमान नहीं कर रहे हैं ? क्या ऋग्निको स्वयं ऋग्निमत्र का भय नहीं है ?

यद्यपि सम्राट्को अग्रिमित्र का यह गुणगान अञ्छा नहीं लगा। उन्होंने न्यङ्ग से उसकी श्रोर देखते हुए कहा—कल दोपहर को श्रामित्र को तुम्हारी प्रतीद्धा रहेगी। श्रामित्र को उन्मत्त गजराज के पैरों-तले रोंदे जाने से बचाना हो, तो मेरी बात श्रस्वीकृत न करो।

'क्या ऋमिमित्र के प्राण लोगे १'-इरावती पूछ बैठी।

'श्रिमित्र बंदी है। उसके पिता पुष्यिमित्र के सामने उसे प्राग्यद्गड दिया गया है। कल देख लेना, संसार में जो न हुन्ना था, वहीं होगा। पिता की त्र्याशा से पुत्र का वध!'

एक पैशाचिक ग्रहहास !

इरावती सहम गई। उसने कहा—बृहस्पतिमित्र ! तुम उस दिन जब कुमार थे मेरे सामने घुटने टेक कर सुभसे प्रण्य की भीख माँगते थे। श्राज तुम सम्राट् के सामने घुटने टेक कर मैं तुमसे श्रिविमत्र की भीख माँगती हूँ।

. वृहस्पतिमित्र की रग-रग में तपा हुन्ना इस्पात बहने लगा। वही

श्रिविमित्र, फिर श्रिविमित्र । उसने होंठ चबाते हुए कहा—सुनो इरावती, श्रिविमित्र अब तुम्हारा कोई नहीं है । तुम्हारा हठ उसके प्राण लें लेगा। भला चाहती हो, तो बहस्पतिमित्र को आत्मसमर्पण कर दो । इसीमें कल्याण है ।

इरावती धम से पृथ्वी पर गिर कर रोने लगी। 'कभी नहीं, कभी नहीं।'

'नहीं!'

'नहीं !'

'नहीं!'

उसी तरह रोते हुए इरावती ने **रूँचे कर**ठ से कहा—मैं श्रामित्र की वाग्दत्ता हूँ।

'मैं तुम्हें राजमहिषी के रूप में देखना चाहता हूँ।'

डूबते हुए को तिनके का सहारा मिला। इरावती ने व्यङ्ग किया— परन्तु मैं तुम्हारे पिता के द्वारा दिए गए एक वचन का मोल जानती हूँ। तुम राजपुरुष स्त्री का हृदय क्या जानो।

ं यह इरावती क्या जानती है ? वृहस्पतिमित्र इस तर्क-वितर्क से ऊब उठा था। उसने कहा—सुनो इरावती, मैं तुम्हारी बात नहीं समस्ता। तुम चाहे जो कहो, आज इस वृहस्पतिमित्र से तुम्हारा उद्धार नहीं है।

मद से उसकी लाल श्राँखें ऐसी भयानक हो रही थीं कि इरावती को उनकी श्रोर देख कर भय लगता था। उसने कहा—तुम एक श्रवला पर श्रत्याचार नहीं करोगे, इसमें मुक्ते सन्देह नहीं है।

बृहस्पतिमित्र ने मुस्करा कर कहा—श्रौर उस दिन श्राग्निमित्र के सामने तुमने जो श्रत्याचार किया था, वह क्या मुलाया जा सकता है ? घंटे ने दो बजाए।

कक्ष के बाहर चाँदनी बिछी हुई थी और एक वातायन से छन कर चाँदनी कक्ष के द्वार पर भी पड़ रही थी।

बाहर का संसार कितना सुन्दर था।

ग्राह, यदि श्रिशिमत्र होता !

सहसा वह उठ खड़ा हुआ। उसने इरावती को बाहुत्रों में भरने की चेष्टा की। इरावती पीछे हट कर कज्ञ की उस खिड़की से सट गई जो बाहर के उद्यान की खोर खुलती थी।

वृहस्पतिमित्र उन्माद श्रीर वासना से पागल हो रहा था।

उसने कहा—देर मत करो, सुन्दरी, श्रपने प्रेमी के लिए तुम इतना भी त्याग नहीं कर सकतीं १ कल श्रिमित्र की देह गजराज के पैरों-तले होगी श्रौर जिन श्रधरों का तूने चुम्बन किया है, वह धूल में लोटेंगे।

इरावती भय से चीरत दी।

वह अब और अधिक सुन नहीं सकेगी।

वृहस्पतिमित्र ने उसकी कुएठता से लाभ उठाना चाहा। वह एक क़दम और आगे बढ़ आया। तभी कच्-द्वार पर चाँदनी में एक काली प्रेत-छाया हिली-डुली।

'कौन ?'

वृहस्पति की ध्विन की अवहेलना कर वह प्रेत-छाया कक् में आ गई। दोनों चिकत थे।

'मैं कालिन्दी हूँ, सम्राट् बृहस्पतिमित्र की प्रेमिका!' हलकी चाँदी के 💒 शंख की मधुर ध्विन की भाँति उसका हास कच भर में क्रिखर गया।

वृहस्पतिमित्र पीला पड़ गया ।

स्त्रामर में स्वस्थ होकर उसने कहा—कालिन्दी ! त्रोह ! त्राव समभा। परन्तु इस नाट्य का क्या त्रार्थ है !

'क्या शतधन्वा के नरक-कृत्यों की परम्परा चलती रहेगी इसी तरह ?' 'परन्तु, 'कालिन्दी, तुमने तो कहा था, तुम सुभक्ते प्रेम करती हो।' कालिन्दी ने ऋडहास किया। 'ऋौर तुम भी तो केवल मात्र मुक्तसे प्रेम करते थे। इरावती को छोड़ दो!'

'तुम कौन हो, जो मुभे आजा दोगी।'

'में नंदराजवंश की कन्या कालिन्दी हूँ। माता मुरा का रक्त मेरी नाड़ियों में नहीं वह रहा है कि कायर क्लीवों की तरह बात करूँ। इरावतीं को छोड़ दो या मरो!'

उसने अपना चाँदी का बिगुल बजाया। खुली खिड़की में से बृहस्पति-मित्र और इरावती ने देखा—सैकड़ों छायाकृतियाँ प्रमोदबन के लताकुक़ों से निकल कर कच्च की श्रोर बढ़ गई हैं। लौट कर बृहस्पति ने कालिन्दी की श्रोर देखा—उसके हाथ में तीच्या खड्ग चमक रहा था, जिस पर वैदूर्य से गरइध्वज बना हुश्रा था।

कान्ति का चिह्न ! वासुदेव के भक्तों का प्रतीक ! क्या कालिन्दी उन विद्रोहियों से मिली हुई है जो मौर्यों के सुगांग प्रासाद को उखाड़ने की धुन में हैं !

तब इरावती हाथ से गई ?

बृहस्पतिमित्र ने कहा--कालिन्दी, तुम क्या चाहती हो ? ये इतने मनुष्य सुगांग प्रासाद में कैसे आ गये ?

'श्रमिमित्र कहाँ है ?'

'यह पुष्यमित्र से पूछो !'

'श्रच्छा, परन्तु!'

हसी समय सुगांग प्रासाद का विशाल कीर्तिस्तम्म घंटों की ध्वनि-प्रतिध्वनि से गूँज उठा। कदाचित् प्रहरियों को नवागुन्तकों की गँघ मिल गई थी।

एक हुष की चीण रेखा बृहस्पतिमित्र के न्त्रभरों पर दौड़ गई।

परन्तु अब कालिन्दी खिड़की के पास आ चुकी थी। उसने इरावती के कान में कुछ कहा। फिर मुड़ कर बृहस्पति की स्रोर देखा। उसने कहा—कालिन्दी करू नहीं है, नहीं तो इस समय मौर्य सम्राट् से नन्दवंश के रक्त का ऋण चुकाया जा सकता था परन्तु बलि का आयोजन हो चुका है। रणभेरी बजने की देर है। अभिमित्र का बाल भी बाँका न हो, खबरदार!

श्रीर ज्ञा भर में इरावती को लेकर वह खिड़की से नीचे प्रमोदकानन में कूद पड़ी। उद्यान में श्रनेक प्रकार की छायामूर्तियाँ विद्युत्गति से इधर-उधर श्रा जा रही थीं। कुंजों में श्रंधकार श्रीर प्रकाश के जुगनू खेल रहे थे। मुगांग प्रासाद में भी हलचल मची हुई थी। प्रहरी जाग कर इधर-उधर गवेषणा कर रहे थे।

उसी समय उसे श्रिमिमित्र की याद श्राई। परन्तु सुगांग प्रासाद के उस भूगर्भकत्त् तक क्या कालिन्दी पहुँच सकती है ? श्रशोक का वह उग्र बन्दीग्रह क्या इस तरह परास्त हो जायेगा ?

व्यङ्ग की कुटिल मुस्कान उसके होंठों पर नाच उठी।



पाटिल पृत्र में हलचल है। गङ्गातट से लेकर सुगांग प्रासाद तक सैनिकों का ताँता लगा है। कान्यकुञ्ज और रोहिताश्व से बुरे समाचार स्त्रा रहे हैं, यवनवाहिनी उस स्रोर बढ़ रही है। जल और थल के मार्गों से पुष्यमित्र जो सेना भेज चुके थे, वह विशाल यवनवाहिनी के सफल स्त्रवरोध में नितान्त दुर्बल रही।

परन्तु बात यही नहीं है। अभिमित्र के भाग्य ने भी जनता को चुन्ध कर दिया है। सेनापित पुष्यिमत्र को सब जानते हैं। वे देखभाल कर काम करने वाले आदमी हैं। कर्तव्य-पथ में चलते हुए वे बड़े कठोर भी हैं, अतः जनता अपना मार्ग नहीं देख पा रही है। आज न आपानक हैं, न संगीत, न नागरिकाओं की पुष्यमालाएँ, न चंदन-सुवासित पथ।

दोपहर होतें-होते सुगांग प्रांसाद के बाहर के विराट समतल में लक्ष-लक्ष सैनिक इकट्ठे हो गए। सेनापति पुष्यमित्र की ऐसी ही आशा थी। लोग सेनापति पुष्यमित्र के साहस की बातें करते हुए दाँतों-तले उँगली दबाते।

लाल पत्थर की विशाल बारहदरी। बाहर ऊँचे स्तंभों के सहारे भयक्कर आकृति वाले कौल। सीढ़ियों पर किरात-धनुर्धरों की पंक्ति। फिर द्राडधारी मागध और खुले खड्ग लिए पार्श्वद और परिचारक। प्रातःकाल से इस समारोह के लिए एक विशाल आयोजन किया गया था। मंचों पर कुमारादित्य, बलाधिकृत, दराडनायक, व्यावहारिक, सेनापित, महा-

सेनापित । दूर-दूर तक फैली हुए अश्वारोहियों की सेना । लोगों के मुखों पर आतङ्क, भय और रोष पढ़े जाते थे। सब सम्राट् के आने की प्रतीचा में थे। सिंहासन अभी खाली था।

सहसा गम्भीर मेघघोष हुया। एक साथ अनेक वाद्य-यन्त्र वज उठे। रणभेरियों, शंखों और तूर्यों की तुमुल ध्वनि से सारा धातावरण एकदम परिवर्तित हो गया। सुगांग प्रासाद के खुले हुए द्वार से धावनियों की पंक्तियों में घिरे हुए सम्राट् बृहस्पतिमित्र पधार रहे थे। चारण आगे-आगे वंदना करते हुए। अंतः-पुरिकाओं और अनुचरियों से घिरे हुए इस दल ने जनसमूह के लिए जैसे एक व्यंगचित्र उपस्थित कर दिया हो।

चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में ही सम्राट् के श्रंरत्तक दल में कामनियाँ ही रहतीं, वे भी यावनियाँ। कौशेय वसन, कटिबंध में कृपाणी श्रौर हाथों में त्रिश्रता!

डफ, मृदञ्ज , भेरी श्रौर त्यं के सम्मिलित महाघोष से दिग्दिगन्त गूँज उठा । सम्राट् सिंहासन पर बैठे । च्या भर से सब निस्तन्धता ।

एक ज्रा बाद सम्राट् ने पुष्यमित्र को देखा।

परन्तु बुद्ध कर्तव्यनिष्ठ मन्त्री की भौहों पर बल नहीं पड़े। कठोर स्वर में उन्होंने स्नाज्ञा दी—बंदी ऋशिमित्र लाया जाये!

लौह शृङ्खलात्रों में जकड़ा श्रिमित्र उपस्थित हुन्ना । महाद्राड-नायक पीछे-पीछे ।

सम्राट्ने पूछा-श्राग्निमित्र, क्या तुम-श्रापने को निर्दोषी सिद्ध कर सकते हो ?

श्रिप्रिमित्र सिंहशावक की तरह निर्मीक था । उसकी स्वामाविक दुर्वलता उसे।छोड़ गई हो जैसे ।

उसने कहा—इन मागधों श्रौर ।मालवों के सम्मुख मैं यही कह सकता हूँ, श्रमि ने।कुछ।नहीं किया,।श्रमित्र निर्दोषी है। सम्राट्ने पुष्यमित्र की स्रोर देखाः। पुष्यमित्र ने उपस्थित पतंजिल ऋषि की स्रोरः। वे पुष्यमित्र के ऋत्विज के नाते उपस्थित थे।

वृद्ध सेनापित ने अभिमित्र की ऋोर न देखते हुए कहा---इस पर ऋराजकता का अभियोग है।

सम्राट् ने श्रिझिमित्र को देखा।

ऋभि चुप।

पुष्यमित्र कहते गए—सम्राट् का कहना है, इसने एक राजबंदिनी को मुक्त किया, श्रीर उसकी रक्षा के निमित्त मगध सेना से युद्ध किया। मालबो, मागधो, इसे हम श्रमियोग मानते हैं।

वृहस्पतिमित्र के मुख पर व्यंग की हँसी दौड़ गई।

· त्रिक्षिमित्र उसी तरह त्रिडिंग था। किम्पित स्वर में उसने कहा—क्या पिता मालव के रक्त के। भूमि पर गिराने से पहले मालव के दोष पर सम्यक् रूप से विचार करेंगे ?

पुष्यिमित्र की पलकें भारी हो गईं। उन्होंने दृद् स्वर में कहा— स्रिभयोग सुना जा चुका है। राजदण्ड मिल चुका है। स्रिमित्र, तुम स्वयं जानते हो।

'हाँ'--ग्राग्निमित्र ने केवल कहा!

'तो तैयार!'

श्रिग्निमित्र ने किंचित् क्रोध में भर कर कहा—यह कोई त्याय नहीं , हुआ। पिता, मालव का रक्त होते हुए श्रिग्निमित्र इस श्रिप्मान को पी नहीं सकता। श्राचार्य पतंजिल चुमा करें!

सम्राट् ने किचित् व्यङ्ग से पूछा—एक बात है ग्रग्निमित्र ! तुम्हें राजदर्ग्ड मिल चुका है, उन्मत्त गजराज से तुम्हें द्वन्द करना होगा। तुम्हारे शौर्य त्रौर साहस की प्रतीचा है। या तो उधर सामने देखो—

सब की श्राँखें मदमत्त गजराज की श्रोर गई जो भयक्कर गर्जना के साथ दूर दहाड़ रहा था। 'या फिर पार्श्वनाथ पर्वत के महामेघवाहन से युद्ध करो।'
पुष्यमित्र को ओड़ा सहारा मिला। उन्होंने धीरे से कहा—खारवेल
राजग्रह स्त्रा गया है।

'सो हम जानते हैं। श्राग्निमित्र, क्या सोचते हो ?'

श्रिग्निमित्र ने पिता के संकेत को समक्त लिया। उसने कहा—-श्रिग्निमित्र के लिए टोनों एक हैं। वह महामेघवाहन से भी द्वन्द को तैयार है।

महाराज ने ऋटहास किया।

उन्होंने कहा—शाबास, तुम पुष्यमित्र के वीर पुत्र हो। दण्डनायक, बंदी के बन्धन खोल दो।

चागा भर में बन्धन काटे जाने लगे।

पुष्यिमित्र ने धीरे से कहा—यह तो राजाज्ञा की अवहेलना रही। वृहस्पतिमित्र और हँसे—तो क्या आप इतने कड़े कार्य के लिए सुमे उपयुक्त समभते थे? क्या मैं उसे मृत्यु के मुख में भेजता?

सब इस परिवर्तन को आश्चर्य से देखने लगे।

सम्राट् सिंहासन से उतर कर श्राग्निमित्र तक श्राये। उन्होंने धीरे सं कहा—तुम मालव हो। मालव वचन से फिरते नहीं। तुम्हें मेघवाहन को दृन्द में परास्त करना होगा।

उसी तरह वीरदर्प से खड़े श्राग्निमित्र ने कहा—सम्राट् की श्राज्ञा मुक्ते शिरोधार्य है।

ऋपनी मिण्वन्ध वाली कृपाणी वृहस्पतिमित्र ने ऋमिमित्र के हाथ में रख दी। उन्होंने कहा—तो यह लो! यह मौयों का खड्ग तुम्हें विजय दे!

तभी जनसमूह में से कोई नारी कराठ मुनाई पड़ा। कालिन्दी थी। उसने मराडप-ग्रह के प्रवेशाद्वार पर रखें मंच पर खड़े होकर कहा—परन्तु इससे पहले आचार्य पतञ्जलि, सेनापनि और सेना के सामने सम्राट्को उत्तर देना होगा।

वृहस्पतिमित्र की आँखें उधर ही धूम गईं। उन्होंने कोध से कहा— तुम स्वतन्त्र नारी, क्या चाहती हो ?

कालिन्दी सैनिक भेष में सामने त्रा गई । 'सम्राट, मुक्ते पहचानते हैं. यह अञ्चा ही है, परन्तु स्वतन्त्र नारी कह कर नन्दराज कन्या और मागधी का अपमान वे नहीं कर सकते ।

बृहस्पितिमित्र के तेवर भी बदलने लगे। उस दिन कालिन्दी ने हरावती को उनसे छीन लिया था। किस बल यह लड़की क्दती है! उन्होंने उत्तर दिया—

तुम विद्रोहिणी है।, कालिंदी ! वृहस्पतिमित्र तुम्हारे विरोध से डरेगा नहीं । दराडनायक, इस युवती को बन्दी करो !

ग्राग्निमित्र की लोह-श्रृङ्खला बज उठी । वह उत्तेजित हो रहा था ।

कालिन्दी डरी नहीं—उसने कहा, मौर्यराज, वह पत्र मेरे पास है, जो श्रापके कलिंग चक्रवर्ती लारवेल को लिखा है। विदेशी राष्ट्र को श्राक्रमण करने का निमन्त्रण देने वाला मगध के सिंहासन का भोक्ता नहीं होता।

धर्मचक्र से चिह्नित राजपत्र उसने उठा कर सैनिकों को सम्बोधन किया—'मगध के सैनिकों, सेनापित पुष्यमित्र देखें, राजग्रह से सेना चल पड़ी है श्रीर घड़ी-दो घड़ी में मगध पर किलंग की राजध्वजा फहरायेगी। किलंग के गुप्तचर यहाँ भी हैं। हम सुरिच्चित नहीं हैं। वृहस्पितिमित्र ने देश को जैनों के हाथ बेच दिया है।

सेना में उत्तेजना फैल गईं। भीषण कोलाहल हुआ।

सम्राट् ने देखा, कालिन्दी की बातों का प्रभाव पड़ रहा है। परिस्थिति हाथ से निकली जा रही है। क्या करें!

'खारवेल ने त्राक्रमण किया है। यवन कान्यकुब्ब से त्रागे बढ़ गये

हैं। यहाँ यहयुद्ध की घटाएँ उमड़ रही हैं। सैनिक, मौयों के धर्मचक देश के फाटक विदेशियों के लिए खोल दिये हैं। तुम्हें क्या कहना है ?

कुछ लोगों ने कुछ श्रस्पष्ट ध्वनि की।

कालिन्दी गरज उठी--उसने कहा, ऋग्निमित्र सुक्त हों ऋौर वृहस्पति-मित्र सिंहासन-च्युत !

सहसा वृद्ध पुष्यिमित्र मंच पर खड़े हो गये। कोलाहल करती हुई सेना शान्त हो गई जैसे मन्त्र ने विषैले सर्प को कील दिया हो!

उन्होंने कहा—गर्वीली लड़की, यह राजसभा है, न्यायालय नहीं हैं। बहस्पतिमित्र के दोपों का दएड देने वाली व्रम कौन होती हो ?

उसी समय तुमुल घोष उठा—सेनापित श्राग्निमित्र को मुक्त कर दें। कालिन्दी ने हँसकर कहा—यह प्रजा की वाणी है, सेनापित ! एक दिन इसी प्रजा की वाणी चाणक्य के कएठ से बोली थी, जब ब्राह्मण चाणक्य ने नन्दराज के श्रत्याचार के प्रतिकार के लिए श्रपनी शिखा छोड़ दी थी। श्राज इस मगध की जन-वाणी की उपेचा नहीं की जा सकेगी।

'बन्दी कर लो'—बृहस्पतिमित्र ने फिर ललकार दी!'दुर्मुख, लाना मत्त मातंग!

च्चा भर में मत्त मतंगज श्राग्निमित्र के सामने भूम रहा था। कालिंदी बंदी थी!

'तुम कायर हो! मगध के सैनिकों! क्या तुम मगध-माता के दूध का ऋण इसी तरह चुकाते हो'—कालिन्दी वीरदर्भ से गरजी, परन्तु कोलाहल में उसकी श्रावाज खो गई!

'मातलि, गज को आगे बढाओ !'

सब फिर निस्तब्ध !

'मातिल, मगध सम्राट् की स्त्राज्ञा ! इन दोनों विद्रोहियों को प्राग्यदण्ड !'

'ठहरो !' पुष्यिमित्र की कर्यठध्विन गूँज उठी । सब जैसे तिखत्-ताहितः हो उठे ।

मंच से आगे बढ़ते हुए पुष्यमित्र ने कहा—सम्राट्, आग्निमित्र के लिए मेरा कोई अनुरोध नहीं है। अनुरोध के बिना भी अपनी शक्ति पर सेनापति पुष्यमित्र इसे मुक्त कर सकता था, परन्तु एक बात का उत्तर पहले सम्राट् को देना होगा।

'यह विद्रोह है !' भीर सम्राट् का हृदय दहल गया ।

' पुष्यमित्र अपना कर्तव्य जानता है, सम्राट्! क्या श्राप उत्तर देंगे ?'

'महा-सेनापति के नाते !'

'नहीं, प्रजा के नाते।'

'मगध गर्यातन्त्र नहीं है, पुष्यमित्र ! तुम जिस विद्रोह की ख्रानि को जला रहे हो, वह सारे देश को भस्मसात कर देगी।'

बृहस्पतिमित्र ने खड्ग निकाल लिया। राजिचिह्नों से सजा हुआ, मिण-मिणिकों से अलंकृत वह खड्ग मध्याह्न के सूर्य के प्रकाश में इन्द्र के वज्र की तरह चमक उठा।

'यह खड्ग तुम्हारा उत्तर देगा !'

परन्तु जनता के कोलाहल ने उसे सुना नहीं। भीड़ उमड़ पड़ी थी। काले चोगे धारण किये ऋश्वारोही मंच की ऋोर बढ़ने लगे। 'ऋगिनमित्र की जय, पुष्यमित्र की जय' से सारा वातावरण चुन्ध हो उठा। सहसा लौह श्रृङ्खलाएँ भनभाना उठीं। ऋगिनमित्र मुक्त था। सैनिकों ने उसके बन्धन खोल दिये थे। वृहस्पति को लगा, परिस्थिति उसके वश में नहीं रही।

उसने खड्ग तान कर कहा—मागधों, मौर्य मरना भी जानते हैं। पीछे हटो। राजहत्या का कलंक मत लो!

'सिंहासन छोड़ दो !'

इस विषम परिस्थित में भी बृहस्पितिमिन को हैं सी श्रा गई । उसने कहा—मैं मीर्थ हूँ। सम्राट्चंद्रगुत का रक्त मेरी बाहुश्रों में है। मेरे वंशजों ने मुरा माता का दूध पिया है। हटो, नहीं तो प्राण जायेगा।

वह मत्त मातिल के पास त्रा खड़ा हुत्रा था। उसने पूछा—सेनापित, तुम क्या कहते हो!

'राजदराड अब प्रजा के हाथ में है। सेना से पूछो!'

'सेना केवल पुष्यमित्र, को जानती है, यह क्या तुम्हें नहीं पता ?'

सहसा बृहस्पितिमित्र ने मातिल को ललकारा और मत्त मातंग की सूँड़ से लिपट गया । भय और हर्ष से लोगों ने देखा, सम्राट् बृहरपितिमित्र हाथी की सूँड़ में भूल रहे हैं। उनका खड़्ग उसी तरह भूप में समक उठता है। इस स्थिक परिवर्तन से सब अवाक् रह गये।

पुष्यिमत्र चिह्ना पड़े। 'मातिला, गज को रोको!'

परन्तु मातिल के उपाय करने पर भी मातंग शांत नहीं हो सका। उसकी सूँड कभी पृथ्वी को आ जाती, कभी आकाश में उठ जाती और वृहस्पतिमित्र का शरीर उसके साथ हवा में भूल जाता।

उसी समय मुक्तकेशी इरावती वहाँ आ गई। कालिंदी जहाँ उसे छोड़ श्राई, वहाँ वह अधिक देर तक नहीं रह सकी थी। उसने सोचा था, अभिमित्र की आपित्त के समय उसे इस तरह बैठा रहना शोभा नहीं देता।

बृहस्पतिमित्र को इस तरह जीवन श्रौर मृत्यु के बीच में भूलते देख कर उसने चीत्कार की।

गजराज ने सम्राट् को उठा रखा था। ऊपर से उन्होंने इरावती को देखा—उनकी श्राँखों में चमक जल उठी। 'इरावती !' उनका द्वीण कंठ सुनाई पड़ा। गज ने एक भयंकर चीत्कार किया।

'इरावती, मैं चला !' परन्तु कौलाहल और चीत्कार में इरावती वह शब्द सुन न सकी। मातंग ने सूँड को एक अंतिम हिलकोर दी और तब एक फटके के साथ वहस्पतिमित्र के शिथिल शरीर को पाँव के नीचे ला पटका और उसे रौंदता हुआ चला गया।

सैनिक भय से चीत्कार कर उठे। इरावती मूर्विछत हो गई। स्त्रानिमित्र ह्यौर पुष्यमित्र स्तब्ध थे। केवल कालिंदी प्रसन्न थी। ह्याज नंद का ऋग्ण चुक गया था।

सहसा तोरणों श्रौर प्राचीरों की श्रोर से रखभेरियाँ बज उठी। भीपण कोलाहल उठा। भागते हुए चरों ने रंगस्थल में प्रवेश किया। उन्होंने सूचना दी, यवनों ने साकेत को घेर लिया है। खारवेल पाटलिएत्र की श्रोर बढ़ रहा है। चारों श्रोर श्रातंक है। रह्या कहीं नहीं है।

पुष्यमित्र ने कहा--- ऋार्य पतंजिल आदिश दें। इस समय पुष्यभित्र का क्या कर्तव्य है ?

पतंजिल गंभीर हो उठे। उन्होंने कहा—'राजदण्ड खाली नहीं रहता, पुष्यिमित्र! तुम मेरे मित्र हो। मगध के सेनापित हो। सेना तुम्हारे हाथ में सुरिच्तित है। अपने मृत समाट् के शव को सम्मानपूर्वक सुगांग प्रासाद ले जाओ। पाटिलपुत्र की रच्चा का प्रबंध करो और फिर राजदण्ड से शास्ति ले कर यथनों का उच्छेद करो। इस समय खारवेल से लड़ना उचित नहीं है। देश की विदेशी शक्ति के विरुद्ध किंग और मगध को संयुक्त मोर्ची खड़ा करना पड़ेगा। इस समय सारी शक्तियाँ एक ओर लगा देना है। वासुदेव धर्म की पताका गांधार तक उड़ेगी। बच्च और सिंधु के तट गरुड़ध्वजों की छाया में सुख,

मौन्दर्य श्रीर शान्ति पायेंगे। परन्तु श्रव चिंता का समय नहीं है। चर भेज कर कृष्णदेव को कहो, लौटने वाली यवन सेना का प्रतिरोध करे। श्रागे बढ़ कर यवन सेना से लोहा लो। ईश्वर तुम्हें शक्ति दे। देवों के देव वासुदेव तुम्हारी रच्चा करें।



दिल्या की ओर से खारवेल और पश्चिम की ओर से यवनों ने कुसुमपुर पर आक्रमण किया। यवन इस प्रयत्न में लगे कि दुर्ग की खाई के आरपार मिट्टी का सेतु बना लें। सारा प्रदेश आकुल हो उठा। समस्त मध्यम देश में यवन युद्ध-दुर्भंद हो उठे।

एक सप्ताह से पाटलिपुर का घेरा है। मागध त्रस्त हैं। भीतर पुष्यमित्र ने परिस्थित सँभाल ली है। दुर्ग की रच्चा के लिए धर्नुधरों की दुर्भें छ पंक्ति रात-दिन तैयार है। शतिष्ठयाँ शत्रु की बाट देख रही हैं। ग्रुप्त द्वारों से निकल कर कभी-कभी मागध भीषण श्राक्रमण करते हैं। यवन पीछे हट जाते हैं, परन्तु किर अपने स्थान पर लौट आते हैं। खारवेल की किलाग-सेना अधिक कियाशील नहीं है। वह केवल एक पाश्वें को दबाए पड़ा है। मगध का जन-जन इस आसन्न विपत्ति के अवरोध के लिए कटि-तत्पर संग्राम भूमि में उत्तर आया है। पतंजिल के 'कमैयोग' के उपदेशों और वासुदेव धर्म के जय-जयकारों ने बौद्धों की निष्क्रियता को हिला दिया है। ऐसा लगता है, जैसे मगध की कायाकल्प हो गई।

रात त्राधी से ऋधिक जा चुकी थी। तोरणों पर ऋब भी प्रकाश उसी तरह सतर्क है। परन्तु ऋँधेरी रात की भयंकरता उससे एकदम नंष्ट नहीं हो पाती। ऐसे समय में पश्चिम के तोरणों से बच कर काष्ट प्राचीर पर एक छाया-मूर्ति चुप-चुप आगे बढ़ी। उसने च्रण भर ठहर कर कुछ सुना।

जिस त्रोर यह मूर्ति बढ़ रही थी, उस त्रोर बौद्धों का कुक्कुटराम विहार था।

एक घनी भाड़ी के पीछे छिप कर मूर्ति ने एक दीप जलाया श्रीर उसे श्रारती के ढंग पर धुमाने लगी। निःसंदेह वह किसी नई चित्र-भाषा में शत्रु को कोई संदेश भेज रही थी।

विहार के तोरण के ऊपर भी इसी तरह दीपक हिलने-डुलने लगा। इसी समय छायामूर्ति के पीछे कोई दूसरी मूर्ति आ खड़ी हुई। उसने मूर्ति को ललकारा—

'कौन हो तुम ?'

मूर्ति चुप।

त्रागनतुक ने कड़क कर कहा--तुम दीपक के द्वारा कोई संदेश दे रहे हो।

छायामूर्ति अब स्वस्थ हो गई थी। 'मैं भिच्च हूँ। हम भिच्च-बिहार से अब की सहायता के लिये उसे संदेश भेज रहे हैं!'

'तुम भूठे हो।' क्या स्थिवर बौद्ध यवनों से नहीं मिला है ?' 'भिच्चसंघ की प्रताङ्ना करने वाले कौन ?'

त्रागन्तुक हँसा ? 'तुम, मागध भी कैसे हो ! तुमने धर्म, संघ, राज को भिन्न-भिन्न मान लिया हैं। क्या तुम्हें जान नहीं पड़ा, सामने का दीपक बुक्त गया है।'

कुक्कुटाराम विहार के तोरण पर ऋँघेरा था। भिन्नु स्तब्ध रह गया।

श्रागन्तुक ने श्रद्वहास किया। उसने कहा—खारवेल की श्रांखों से किलींग के शत्रु तो छिप ही नहीं सकते, मगध के शत्रु भी नहीं छिपेंगे।

'कलिंग चकवर्ती।' भिद्ध होठों में गुनगुनाया। उसी समय नीचे से स्रावाज स्राई।

'तोरण पर कौन है ?'

साथ ही भारी पैरों की ब्राइट !

भित्तु को एक उपाय स्का। उसने चिल्ला कर कहा—कर्लिंग के सैनिक भीतर घुस आये हैं। यह कर्लिंग सैनिक है।

श्रंधकार में नवागन्तुक को पहचानना श्रसंभव था। उसने हाए भर में श्रपनी खड्ग निकाल ली श्रौर खारवेल पर श्राक्रमण किया।

खारवेल चोटों को बचा कर पीछे हटने लगा। धीरे-धीरे हटता हुन्ना वह उस जगह त्र्या गया, जहाँ सामने के तोरण का प्रकाश त्राता था। उसने देखा, युवक सुन्दर है, वीर जान पड़ता है, सेना के उच्च पदाधिकारी का पदक पहने है।

तोरण पर हलचल मच चुकी थी। खड्गों की 'छपाछप' से आशांकित हो सैनिक इधर दौड़ पड़े थे। वे पास आगि गये थे। खड्ग चलते-चलाते युवक खारवेल के हाथ थक गये थे। यह अब स्पष्ट जान पड़ता था।

इतने में पास त्राते हुए सैनिकों के पीछे त्रावाज उठी—ग्रग्निमित्र ! तुम कहाँ हो ? यह खड्ग-युद्ध कैता ।

ऋगिनिमित्र भी थक गया था। उसने चित्ता कर—तुभ त्रा गईं, कार्लिदी। यह कोई कर्लिंग-तरुख है, परन्त वीर है।

कार्लिदी पास श्रा गई। प्रकाश इतना नहीं था कि वह युवक को पहचान पाती। उसने सेना को ललकारा। भीषण युद्ध होने लगा।

परन्तु इस साहसी थुवक ने कितने मागधों को खड्ग तोड़ डाले। स्वयं कालिंदी भी श्राहत हो गई।

उसी समय कुछ उल्काधारी वहाँ त्रा गये। उनका प्रकाश पड़ते ही

कार्लिदी चिल्ला उठी—यह तो स्वयं खारवेल हैं। कर्लिंग चक्रवर्ती खारवेल। स्त्रिग्निमत्र, युद्ध बन्द करो।

अगिनमित्र ने खड्ग रोक लिया । सैनिक अवाक् निस्तब्ध रह गये।

खारवेल हाँफ रहे थे। उन्होंने कहा—कालिंदी, क्या तुम मेरे ऊपर विश्वास करती हो १

कालिंदी ने आश्वस्त स्वर में कहा—चकवर्ती, मगध का कोई अनिष्ट तुमसे नहीं हो सकेगा। अब वृहस्पतिमित्र का शासन नहीं रहा। नंद का ऋगा चुक गया। अब मगध पुष्यमित्र के दृढ़ हाथों में है। और चकवर्ती खारवेल तो इमारे मित्र ही हैं।

अगिनिमत्र खारवेल के पास आ गया। उसने कहा—किंग मगध का मित्र राष्ट्र है। अग्रजिन की प्रतिमा आज से एक सप्ताह के भीतर उपयुक्त समारोह के साथ महामेघवाहन के शिविर में, पहुँच जायेगी।

खारवेल ने कालिंदी को देखा। वह खड़ी मुस्करा रही थी।

उसने घीरे से कहा—तुम ठीक कहते हो, श्राग्निमित्र। खारवेल, इतना श्रद्रदर्शी नहीं है। जब तक यवन श्रटक के उस पार नहीं चले जाते, तब तक न किला सुरिहात है, न मगध। इसीसे मैं यहाँ श्राने का साहस कर सका था। रात्रि के तीसरे प्रहर में मेरी गजवाहनी गंगापार कर यवनों पर श्राक्रमण करेगी। उसी समय मगध की सेना पश्चिम द्वार से श्राक्रमण करे।

'कलिंग चक्रवर्ती की जय!' उत्साहित हो कर श्रग्निमित्र चिक्का उठा।

कार्लिदी ने कहा—मैं यह शुभ समाचार देने सुगांगेय प्रासाद जा रही हूँ। सेनापति को जानना चाहिये।

वह स्रश्व पर चढ़ कर चली गई। खारवेल ने ऋग्निमित्र से पूछा—वह बौद्ध कहाँ गया ! बौद्ध भिद्ध की खोज की जाने लगी, परन्तु वह भाग गया था। खारवेल ने कहा—यह बौद्ध एक गुप्तद्वार से इस नगर में श्राया था। केयूरक ने मुक्ते संदेश दिया था कि बौद्ध विहार के स्थविर दुर्ग के भीतर के कुछ समाचार यवनों के हाथों बेच रहे हैं। इसीसे मैंने इसके पीछे श्राने का साहस किया। बौद्ध इस समय खारवेल के बंदी होंगे।

वह रात पाटलिए त्र के लिए भाग्य निर्णंय की रात थी। खारवेल के उच्चाशय ने मानधों को जीत लिया था। खारवेल कालिंदी से प्रभावित था, या सदाशयों से यह बताना किन था। इस दुहरी चपटे के बीच में यवन पिस गये। मगध ने एक बार फिर अपने को सँभाल लिया और खारवेल ने आगे बद कर दिमित्र और मिलिन्द को मधुरा की और भागने को विवश किया। मध्यदेश से यवन बराबर पीछे हटे। खारवेल आँधी की तरह बढ़ता था और यवन इस अप्रत्याशित ववंडर से त्रस्त हो उठे। इसी युद्ध में किसी मागध के विषेत्रे तीर ने मिलिन्द के प्राया ले लिये। मगध और किलंग की सम्मलित सेना ने सिंधु के दाहने तट पर यवनों को ऐसी भीषया हार दी कि वे गांधार की और भागे। शाकल पर मगध का गरुइध्वज फहराने लगा।

हस महान पराक्रम के बाद श्रग्निमित्र श्रौर खारवेल की सम्मिलित किंग-मगध-वाहिनी मगध लौटी। सुगांगेय प्रासाद के महा-प्रांगण में पुष्यमित्र श्रौर पतंजिल ने दोनों विजयी वीरों का स्वागत किया।



कांति के समान्वार अवन्ति होते हुए पतश्चिल के आश्रम में भी श्रा जाते थे। शिप्रा की लहरियाँ भी 'वासुदेव की जय', 'महाकाल की जय' से प्रतिध्वनित होने लगी थीं। पाटलिपुत्र में वृहस्पतिमित्र के श्रात्मघात श्रौर यवनयुद्ध के समान्वार थोड़े ही दिनों में इन्दु, रत्नांवर श्रौर दिवाकर को मिल गये।

इन्दु पिता पतः जलि के लिए चिंतित रहती थी । श्रव उसकी श्राँखों में एक नया उन्मेष है। यौवन की पहली सीदियाँ वह पार कर रही है।

रत्नांबर अब दिवाकर को नहीं छोड़ता। वह गम्भीर रहता है। पाटलिपुत्र के राज-परिवर्तन ने उसे कुछ सुब्ध कर दिया है। दिवाकर अपना पाणिनी घोट चुका है। वह आचार्य के महाभाष्य की प्रतिलिपि में लगा है।

दोपहर का समय था। इन्दु कुटी में विश्राम कर रही थी। दिवाकर मालतीकुंज में भोजपत्र पर महाभाष्य की प्रतिलिपि तैयार कर रहा था। रत्नांबर स्त्रवन्ति गया हुन्ना था।

इन्दु की तंद्रा टूटी तो उसने देखा, रतनांबर कुटी के द्वार पर खड़ा हुआ है। उसकी आँखों में ऐसा भाव है, जो उसे लजित किए देता है।

वह सजग हो बैठी-क्या है, रतन ! रतनांबर श्रन्दर चला श्राया । 'उसने बैठते हुए कहा—में अभी अवन्ति से आ रहा हूँ, इन्दु!
महाकाल के मन्दिर में आज बड़ा उत्सव-समारोह है। किलंग और मगध
की सेनाओं ने सिंधुतट पर यवनों से विजय पाई है। यवनराज स्त्राता
गांधार देश चला गया है और वहाँ से उसने संधि की प्रार्थना की है।
सुना है, मिलिंद की विधवा यमुना की कछारों में मारी-मारी फिरती है।
भाग्य का फेर!

'पिता कब ग्रायेंगे ?'—इन्दु ने जिज्ञासा की।

'कौन जाने ? राजकार्य से उन्हें छुट्टी मिले तब न ?' पिता की स्मृात में ऋगेंखें सजल हो उठीं।

रत्नांबर पास ऋा गया। उसने इन्दु के कोमल हाथ ऋपने हाथ में लिये। वह एक ज्वाग इन्दु के भोले मुँह को देखता रहा।

इन्दु समभी नहीं । वह लजा गई।

रत्नांबर ने स्निग्ध भाव से उसे देखते हुए कहा—सुना, इन्दु! मैं तुम्हें प्यार करता हूँ।

इन्दु ने उसी सौम्यभाव से कहा—मैं तो तुमसे कुछ कहती नहीं, रतन ! तुम्हीं तो मुक्ते और दिवाकर को छेड़ते रहते हो।

यह भोली इन्दु 'प्यार' को क्या जाने।

'नहीं, ऐसे नहीं।' रत्नांबर ने आग्रह के साथ कहा—मैं पिता पत्रञ्जलि से एक प्रस्ताव करना चाहुँगा।

'क्या ?'

बह तत्पर हो सुनने लगी।

'इन्दु, क्या तुम मुक्ते प्यार नहीं करतीं ?' उसने फिर पूछा।

इन्दु सहज गम्भीरता से बोली—रतन, उस दिन जो युवक वीगा बजा गया है, वह मुक्ते अच्छा लगा है, तुम और दिवाकर भी मुक्ते अच्छे लगे हो, परन्तु इतने नहीं। दिवाकर कुछ अधिक सौम्य है, तुम कुछ ग्रधिक उद्धत हो । पिताजी मुभे उसी युवक से विवाहने की वात कहते थे।

रत्नांबर पीला पड़ गया । उसने कहा — इन्दु, कितने दिन से मैं अपने हृदय में तुम्हारी मूर्ति रखता आया हूँ । आश्रम की देवी के रूप में मैंने तुम्हारी पूजा की है । मैंने तुम्हें कितना हँसाया है, कितना दलाया है । यह सब क्या व्यर्थ जायगा, इन्दु !

इन्दु बोली नहीं। भीतर-भीतर वह बड़ी उदिग्न हो रही थी। चुण भर बाद उसने कहा—रतन, इस आश्रम में मैंने तुम दोनों और पिता के श्रितिरिक्त अधिक लोगों का स्नेह नहीं पाया है। उस स्नेह का बदला खुकाना मेरे बस में नहीं है। होता तों भी वह चुका पाती, यह नहीं कह सकती।

रत्नांबर की आँखों में आँस् छलक आये। उसने धीरे से कहा— मैं सब समभा इन्दु! परन्तु मेरा तुम पर कोई विशेष आग्रह भी तो नहीं है। परन्तु कभी-कभी इस रतन को भी याद कर लेना, इसने भी तुम्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा की है!

इन्दु की भी आँखें भीग रही थीं । उसने अंचल से उन्हें पोंछते हुए कहा—कई दिन से तुम मुक्तसे यही कहना चाहते थे, रतन ! परन्तु इतनी बड़ी तपस्या मैं नहीं सह सकती थी। इसीसे मैं अलग-अलग। आज तुमने कह दिया। अञ्छा होता, तुम पिता से अनुरोध करते। इन्दु तो पहले ही छली गई है।

रत्नांबर जाने लगा। द्वार के पास पहुँचते हुए उसने कहा—इस दुर्बलता के लिए त्वाम करना, इन्दु। ब्राह्म-कुमार का मार्ग सुख-भोग ख्रौर ऐश्वर्य का नहीं है। अब मैं पिता पत्रखिल के महत्व को समभ गया हूँ। मैं ख्राजीवन कुमारवती रह कर तुम्हारे पिता के पथ पर चलूँगा। तमी तुम्हारी स्मृति सुके दग्ध नहीं करेगी?

तभी दिवाकर आ गया।

'स्ररे, तुम दोनों क्या करते हो ? ए बन्धु रत्नांबर, यह तुम रो-से रहे हो ! न, न ! कोई बात है ।' परन्तु सुनो, स्रवंति के उपरिक ने सन्देश भेजा है । स्राज एक सार्थ कुसुमपुर जा रहा है । उसी के साथ हम, तुम, इन्दु चलेंगे, ऐसी व्यवस्था पिता पतक्कालि ने कर दी है ।

रत्नांबर ने श्रपने श्राँस पाँछे।

'यों ही, दिवाकर ? मैं श्रवन्ति से कुछ ऐसे समाचार सुन कर चला था, जो मन को उद्धिग्न कर रहे थे।'

'हाँ, इन्दु!' ऋब वह स्वस्य हो गया था। 'हम कुसुमपुर चलेंगे, में, तुम ऋौर यह बन्धु दिवाकर ऋौर इसका पाखिनी का पोथा।' उसी हँसी से कुटी गूँज उठी, परन्तु उस हँसी के पीछे दुःख के जो तार छिड़ रहे थे, उन्हें दिवाकर कहाँ सुन सका।

पाटिल पुत्र जब ये पहुँचे तो वहाँ उत्सवों और समाजों की नदी उमह रही थी। अप्रजिन की प्रतिमा बड़े समारोह से किलंग पहुँच गई थी। जिस समय यह प्रतिमा किलंग पहुँची उसी समय खारवेल को पता चला, पट्टमहिषी सिंधुका ने मातृपद प्रहण किया है। सारा किलंग हर्ष में इब गया। बड़े पूजा-आयोजन के साथ अप्रजिन की प्रतिमा पार्श्वनाथ पर बने जिन मन्दिर में स्थापित की गई। रानी सिंधुका ने अपार धन व्यय कर मन्दिर के प्रांगण में चार खंमे (स्तंम), जिनमें बैदूर्य अड़े थे, स्थापित किये। उसी अप्रजिन की प्रतिमा की छाया में अग्रसिक के चौथे भाग का उद्धार हुआ।

पतंजित के श्राग्रह से पुष्यिमित्र ने मगध-सम्राट का पद स्वीकार कर लिया और इस राज्याभिषेक के उपलच्च में एक महान् श्रश्वमेध यश का श्रायोजन किया गया। पाटिलपुत्र के श्रातिरिक्त श्रयोध्या, विदिशा, पद्युंगन, भरकच्छ, शूर्पारिक श्रादि के पर्य-प्रधान और सामंतगण इक्हें हुए। भारहुत, कौशांबी, श्रिहिच्त्रा, मधुरा श्रादि से नये शुंग-सामंत सहस्र प्रकार की ऐश्वर्य की वस्तुएँ उपहार रूप में लाये। इस यश के उपलच्च में तच्चशिला के यवन राजा स्त्राता ने अनेक अमूल्य उपहारों के साथ एक यवन-दूत मेज कर प्रार्थना की—सिंधु के उस पार के प्रदेश में यवनराज भगवान वासुदेव के गरुड्ण्वज की स्थापना करना चाहते हैं। ये गरुड्ण्वज यवन और शुंग राष्ट्रों में मैत्रीभाव के स्चक होंगे। देवों के देव वासुदेव का यह गरुड्ण्वज यवनों और आयों को एक स्त्र में बाँचेगा। इस यज्ञ में अनेक गण्राज्य भी सम्मिलित हुए। यौषेय, राजन्य, औदुम्बर, आर्जुनायन, शालंकायन, वामरथ, वृष्णि, और कुलिन्द गणों के राजपुत्रों ने इस यज्ञ में उपस्थित होकर मगध की अधीनता स्वीकार की।

इस यज्ञ के ऋित्वज थे पतंजिलि। जब पुष्यिमित्र ने उनके दिच्या कर में महासूत्र बाँघा तो उपस्थित जनता ने 'जय वासुदेव' का महाघोष किया। यज्ञ के बाद प्रवचन देते हुए महर्षि ने गर्जना की—

"मागध सुनें। मालव सुनें। शिवि, वृष्णि, यौषेय, राजन्य, श्रौदुम्बर श्रादि गणों के राजपुत्र सुनें। महासेनापति पुष्यमित्र श्रव मगध के सम्राट् हैं। बौद्धों का कुचक समाप्त हो गया है। ५०० वर्षों से मारतीय श्रार्थ-इतिहास के निर्मल जल के ऊपर जो शैवाल जाल छा गये थे, वह नष्ट हुए। श्राज ब्राह्मणों का शिखा-सूत्र सुरिच्चत है। वासुदेव के गरुड्ष्वज की छाया में धन्य-धान्य से पूर्ण यह श्रार्थ देश सुख, सम्पत्ति श्रौर शान्ति का लाभ करे।

मागध सुनें । मालव सुनें । गणराज्य सुनें । बौद्धों ने ऋहिंसा का हौत्रा खड़ा कर दिया था। प्राचीन ऋार्य ऋादर्श लोग भूल गये थे। ऋव ऋावश्यकता इस बात की है कि हम महाभारत ऋौर रामायण सहरा ऋपने नीति-प्रन्थों का उद्धार करें ऋौर उनमें बताये हुए श्रेष्ठ ऋार्य-मार्ग पर चलें । भगवद्गीता के इस महामंत्र की इस ऋश्वमेध के ऋवसर पर मैं घोषणा करता हूँ—'हत्वापि न इमांक्लोकान् न हन्ति न निवध्यते' (यह मनुष्य का ऋात्मा मार कर भी नहीं मारता ऋौर न पाप के बन्धन में फँसता है।) निष्काम ऋादर्श की साधना के लिये हिंसा ऋौर

श्रिहिंसा दोनों साधन मात्र हैं। इसीसे आ्राज इस वृद्ध ब्राह्मस् का उपदेश है—नित्यमुद्यत दंडः स्यात् ( सदा श्रिपने दसड को उदात रखो। )

यश समाप्ति पर इरावती और अभिमित्र के पाणिअहण की घोषणा की गई। कालिन्दी ने स्वयम् पुष्यिमित्र से इसकी स्वीकृत कराई थी। जब किलंग चक्रवर्ती ने उसको किलंग चलने को कहा तो कालिन्दी ने यही कहा—यहाँ इरावती है मेरी सहेली। फिर मगध के रक्त को कहीं भी कुछ अञ्छा नहीं लगता। सम्राट्, इस अनुभह के लिये कालिन्दी कृतश रहेगी, परन्तु वह स्तमा चाहेगी। इस त्याग के पीछे क्या रहस्य है, यह कौन जान सकता था! छलनामयी कालिन्दी ने खारवेल को हराया, इरावती का दान कर अपिनिमित्र को हराया।

 उस दिन सुगांगेय प्रासाद में ही पुष्यिमत्र के सामने ऋग्तिमित्र को बुला कर पतः क्षिन कहा—ऋग्ति, तुम इन्दु से नहीं मिले!

'मिला, ऋाचार्य !'

पति की पुष्यिमित्र की स्रोर देखकर मुस्कराते हुए कहा—इस मेरी पौष्य पुत्री का उद्धार क्या स्रिग्निमित्र नहीं कर सकेगा ? स्रिग्निमित्र से उन्होंने कहा—बेटा स्रिग्नि, इन्दु तुम्हारी दासी वन कर तुम्हारे साथ विदिशा जाना चाहती है। इरावती को इससे ईर्क्या नहीं होगी। मैं उसे जानता हूँ। स्रवन्ति मगध का मुख है। उस पर तुम्हारे जैसे तरुण की स्त्राया चाहिये। फिर सात्कर्णी स्त्रौर विदर्भराज यज्ञसेन स्त्रवन्ति की सीमार्झों पर सिंह की भाँति गर्जना कर रहे हैं। जास्रो स्त्रिग्निम्त, पिता के ऐस्वर्य को बढ़ास्त्रो। प्रमाद मत करो। मगध राज्य की दिख्णी सीमा शिप्रा नहीं है, वरदा है, इसे याद रखो। तो तुम इन्दु को स्वीकार करते हो न ? वह सौम्य मालविका तुम्हारी स्त्रौर इरावती की सेवा कर स्त्रपने को धन्य मानेगी।

> त्र्रिमित्र ने पिता की श्रोर देखा। 'जो श्राज्ञा दें, श्राचार्थ।'

तभी सम्राट् पुष्यमित्र ने सिंहासन से उठते हुए कहा—बासुदेव के पूजन का समय हो गया, श्राचार्य ! चले । उपासक प्रतीचा करते होंगे ।

सुगांगेय प्रासाद के चौक में बने वासुदेव के महामिन्दिर की क्रं किं डफ, मृदंग, घड़ियाल और भेरी का घन-घोष उमझ्ता, लहराता, दहाइता इस तरह ऋाता था जैसे ऋाँधी में समुद्र मर्यादा छोड़ कर थला की ऋोर दौड़ता है। मिन्दिर में पूजा का भार रत्नाम्बर-दिवाकर पर ही था। उस छोर जाते हुए ऋाचार्य ने एक च्राण सोचा—रत्नाम्बर ऋब उतना उद्यत नहीं रहा। इन्द्र को वह कितना प्यार करता था।

मन्दिर के विशाल प्राङ्गण में एक महान स्वर्ण स्तम्म पर माणिक और वेदूर्य से अलंकृत गरुड प्वज की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। डूबते हुए सूर्य की श्रान्तिम किरणों में वह चमक रहा था, जैसे भगवान वासुदेव ने मक्तों को आश्वस्त करने के लिये अपने दोनों हाथों से मन्दिर पर छाया कर दी हो। स्तम्म के दोनो ओर फैले पंखों के रत्न गोधूिल के प्रकाश में अलौकिक श्रामा विखेर रहे थे।

सारा सुगांगेय प्रासाद 'जय वासुदेव, जय वासुदेव' के महामंत्र से गूँज रहा था। एक नई धर्म-भावना से भरे हुए पतज्जिल श्रौर पुष्यमित्र उसी ध्विन की श्रोर जा रहे थे। नये धर्मचक का प्रवर्तन हो चुका था।